

धन्यवाद । इम अपने श्रीमान महाराजाधिराज महाराजा जी श्री १०५ श्री सजनसिंहजी सा॰ बहाइर रत-

लामनरेज्ञको शुद्धअन्तःकरणसे धन्यवाद देते हैं कि जिनकेराज्यमें हम आनन्दर्घक अपना पोषण ता उनकी शुप्प्राहकता द्वारा सदेव आनन्द भात करते हैं सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर हनकी दिन मति सर्व प्रकार बृद्धिको ॥

मात करते हैं सर्वशक्तिमान जगदीश्वर इनकी दिन मित सर्व प्रकार वृद्धिकरे ॥ धनः श्रीपुत खान वहादुर खुरशेदजी इस्तमजी दीवान साहिब रतलामके अत्यामारी हैं कि, जिनके शासनसमय में इमलोगों के बत्साहने वजतीयार्ट ।

त्तरभाव विद्वद्वर डी॰ एफ॰वकीलसा॰ महा-याय भिन्सिपाल सेन्ट्रल कालेज रतलामका कृतज्ञहूं कि, जिनकी सहायता और प्रणंजन्रमह से नृतन उस्तकोंके निर्मित करनेमें हमारा उत्साद यडताहै॥

अन्तमें हिन्दीभाषाके हितकारी और उसेजक श्रीमान सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी की परोप-कारता सराहनीयहै जिन्होंने इसपुस्तक के मुद्रि-तार्थ स्वकीय "श्रीवेद्वटेश्वर" यंवालय तथा द्रव्यका आश्रयदेकर देशभाषा मंडारकी पूर्ति की ॥

## अर्पण पत्रिका।

श्रीयुत परम मान्यवर !

रा॰ रा॰ पंडित विनायकराव साहि

सपरिटेंडेंट मेळ नार्मलस्कळ जवलपर-

महादाय ! आपकी कोमल प्रकृति, सन्माननीय

तथा परोपकारी स्वभाव नीतिज्ञता तथा विद्या

ष्टाद्धि शीलता. देख बहुतदिनों से इसीविचार

में था कि कोई ऐसी प्रस्तक आपके अर्पणकर्छ

जिसकी हिन्दीभाषा के भंडारमें न्यूनता हो, सो

आज उस कृपाळ परमेश्वरकी सदृष्टि से यह लघु

पुस्तक आपके आज्ञानुवर्ती सेवक द्वारा विनय-

र्विक अर्पण कीजाती है आशा है कि, आप

वीकारता द्वारा इस सेवक को आमारी करेंगे.

मंथकर्ता.

## भूमिका । यहभा जहाँतकदेखागया, उससे यही झात होता है कि, हरण्क

देशकी भाषाओं में बहावतें होती ही हैं पहांतक कि, इनके उपयोग पिना वातांळापमें सरस्ता नहीं आदी । परता कोई भी मनुष्य नहीं जो पोड़ी से पोड़ी कहावतोंका उपयोग न करता हो परन् को भाषाओं में तो इनके अंकेश अवस्थि जाते हैं । कोकका स्वय है कि, हमारी मानुआपा हिन्दीमें कहावतोंका भिकता सुवयोग होते हुए भी बहुधा होग उनके आग्रायसे

भिषकताचे उपयोग होते हुए भी बहुधा होग उनके आशयसे भागत रहते हैं दशका पढ़ी कारण है कि. सम्मति देखी प्रस्तकों का इस आपा के मंद्रार में अभाव है। इसी अभाव को दूरकरने क तिमिम हिन्दी अंग्रेजी आहि स्पा अभाव को दूरकरने क तिमिम हिन्दी अंग्रेजी आहि स्पाय २ छः आपाओं की कहावतें सुद्धहिन्दी में विवारणसहित

स्वय र एर भाषाभा था कहायत सुद्धहार्या म विवयणताहत ति पुत्तक में त्रेष्ठ की गई हैं कि, जिससे हिन्दी के मेमीगण तक्मापामी की कहायतों वा झान माम करें ॥ वहायतोंके निर्माणका मूळकारण सोचने से पड़ी जात होता है कि, मार्चान समयके बुद्धिताळी पुरुष भगनी कविता में

प्रेंत र वाक्य राति थे भी छोटे होकर बहुँत भये मजाहा करने-याते ही क्या करि भी छाट्टभर्ष की बुद्ध करते ही। जब भन्य स्थाने इनकी कि भीड़ा में सेह क्यांनी वाक्य वाली की बताहालाई में कैमी टनका ट्यांना करने छने। इस क्यार ज्यों र समय क्यतीत देवाच्छा त्यों र होता दन वाक्यों की विशेष कामर्स कानेहरी यहां तक कि, जिर उन कहानतीम बहुधा सुधी रहने सर्व कन्य तथा रहत, हान, मर्जिल क्यों बया आयाला सुधार होनेसे

पहाँ तक हि, पिर उन बहुण्यतिमें बहुआ गुर्ध रहने तरे मन्य तथा रख, हान, गर्भित धर्च तथा आयावा शृंगार होनेखें सभी बीग बनवा उपयोग बस्ते छने तथा विशेषकर विद्वान् भीर रसील छोगों ने तो हन्हें साइर बहुणविया तथा अब भी दिसारी देता जाता है।



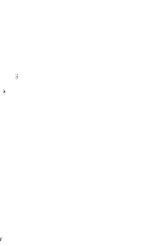

## विषय. कुसुम. पृष्ठ. १ हिन्दी

अनुक्रमणिकाः

२ अंगरेजी ... 993 ३ गुजराती ... 936

४ संस्कृत ... 950 ... १८२

५ फारसी ६ मरहठी ... १९६

इति विषयानुक्रमाणिका समाप्ता ॥

## कहाँचते कर्रपद्धम। सटीक।

**\*\***‡--

प्रथमकुसुम ।

हिन्दी। १ आप भटा, तो जगभटा॥ जब किसीकी <sup>प्रच</sup>डी चाल चलन के कारण सर्व मनुष्य उससे अच्छा निर्वा करते हैं तम छोग यह कहावत कहते हैं।। २ आवे न जावे, चतुर कहावे ॥ जब मनुष्य गेई काम कहींसे करके छाताहै और घरवाछे उसे स कामके करनेमें न्यूनता बताकर निन्दित करतेहैं ।थवा जब कोई आदमी किसीकाममें कुछधी परिश्रम करके चतुर बनना चाहताहै तब यह कहावत

वेहें ॥

कहावतकत्पद्रुम । ३ आदमी जानिये वसे, सोना जानिये कसे <sup>॥</sup> जब कोई नया आदमी कहीं जाकर रहनेकी स्था चाहताहै तय लोग उसकी चालचलन के विषय यह कहावत कहतेहैं ॥ २ आयरू बचे तो जान जाना तुच्छहै॥<sup>प्रति</sup> रहते हुए किसी आदमीको क्षेत्र उठाना पड़े तब पे ५ अपनी गरुमिं कुत्ता क्षेर ॥ जब कोई नि

आदमी अपने अधिकारमें, या अवसर पाकर, धार वलवानुको सताताहै तब ऐसा कहतेहैं ॥ ६ अपनी २ ढपछी अपना २ राग ॥ प्रत्येक मनुष्य अपनी २ तानमें अलग २ मस्त । तब ऐसा कहा जाताहै ॥ ७ अटका वनियाँ, देय उधार ॥ जब

सी दूसरेको अपने मतत्वक लिपे कुर की इच्छा नहींहे तब ऐसा कह

मथम कुसुम् । ८ अपने मुंह मियाँ मिट्टू ॥ जब कोई अपन मुंहते अपनी बढीही प्रशंसा करताहै तब ऐसा कहतेहैं। ९ अपने मुंह धनावाई ॥ यहभी उपरोक्तानुसारहै १० अटकल पची डेढ सी॥ जब कोई विना विचारे अटकलते ऐसी गात कहताहै जो यथार्थमें सच निकल जाती है तब ऐसा कहतेहैं ॥ ११ अपना २ कमाना, अपना २ खाना ॥ जब किसी समाज या कुटुम्बके आदमी मिळजुल क्र

नहीं रहते या काम नहीं करते बरन अलग २ वर्ताव रुरते तम ऐसा कहाजाताहि ॥ १२ अपना वहीं जो आवे काम ॥ जब कोई नुष्य किसीके काम आताहे तो उसकी परांसामें पा ाप कोई निजका मनुष्य काम पड़ेपर मुंह मोड़ देताहै ो उसकी यथार्थता जतानेको ऐसा कहतेहैं ॥ १३ आदमी२अन्तर, कोई हीरा कोई कंकर॥ विच्छे बुरे बहुतसे आदमी एकत्र होतेहें तहाँ

व्यक्ति विशेष पगट करनेको ऐसा कहा जाताहै ॥

कहावतकल्पद्गम् ।

५४ आपचले, तब चिट्ठी काहेकी ॥ जब

कोई मनुष्य किसी जगह जानेका इरादा कियेही

उसी समय यदि कोई आकर कहे कि वहाँ की (जिस जगह जाने का उसका इरादा है ) कुछ कहना तो नहीं

है तब ऐसा कहते हैं अथवा जब कोई काम मनुष्य

तय भी ऐसा कहते हैं ॥

्र 🗟 स्पर्त 🗧 ॥

स्यतः कर सक्ता है ओर इसरे की अनुमृति लेने लगे

दूसरा उसे पगट करता है तो यह कोपित होके लड़ने को तस्यार होता है तब ऐसा कहते हैं अथवा जब

१६ आप मरे जगडूचा॥ जगकोई अकेट/

१५ अपना दाम खोटा परखेया को क्या टोप ॥ घरका आदमी तो अवगुणी है परंतु जय कोई

अपना कोई आदमी दूसरे का विगाड़ कर देता है और दुमरा भी उसका बदला छेता है तब घरके छीग ऐसा

भारमी निसका कोई सगा संबंधी नहीं है मरनपाय होता है तब ऐसा कहता है ॥ १७ आगे नाथ न पीछे पड़ा ॥ ( याने भैंसन तो नाकमें नथी है और न पीछे पड़ा याने बचा है ) . जम आइमी की किसी कामके करने में किसी भी मकारकी कुछ रोक नहीं होती तब ऐसा कहते हैं ॥ १८ आप करें सो काम, पहा होय सो दाम ॥ नम कोई काम इसरे के बल या उधारके भरीसे मिगड़ जाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ १९ आज्ञा का मरे, निराजा का निये॥ जन

7473784

कोई आरमी किसीके यहाँ किसी काम के लिये जाता

है भीर कहता है कि भाई "हाँ, ना "कुछभी वी बही भीर जब वह कुछ भी स्पष्ट उत्तर नहीं देता तथ

ऐसा कहने हैं ॥ २० लाठ कनोिजया नी चूल्हा॥ ( कन्नीिजया प्रमणीन इतना छुआ छुतका डर रहता है कि अपने चूल्हे की आग तक दूसरे को नहीं देते ) जय एक समूह या फुटुम्ब के आदमी विसरकर अठग २ कांव करते और आपसमें इतना चुरावर्ताव रसते हैं आप-समें छेन देन तक नहीं करते चाहे दूसरेसे करें तम ऐसा कहते हैं ॥

२१ अपना ठेंठ न देखें, दूसरे की फुली निहोरें ॥ (अपनी फूटी आंखका ध्यान न करके दूसरे की फूछी देखना ) जब कोई मनुष्य अपने बड़े दोपपर कुछ खयाल न करके दूसरे के तनिक दोपकी आलोचना करता तब ऐसा कहते हैं॥

२२ अकल मन्दको इज्ञारा, मूर्ख को तमाचा जय जराते कहतेते बुद्धिमान् तो समझ जाता पर मूर्ख मर्गा समझ्या तम तमा करने हैं ॥

नहीं समझता तब ऐसा कहते हैं ॥ े २ अभि का गिरते ही पीछे का दोशयार ॥

२२ जान का निर्ता है। बांछ का होशपरि है एक आदमी किसी काममें नुकसान उठाता है: दूसरा आदमी उसका कारण जान फिर उसी कार्य

की करके लाभ उठाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ २४ अधिका भलो न बोलनों अधिका भली न घप ॥ जब आदमी कोई काम या बात अधिकतासे करता है तो अपश्य हानि उठाता है तब खोग ऐसा

कहते हैं ॥ २५ आधीछोड आखीको नहीं जाना ॥ जब कोई हाथमेंकी थोडीमानि छोडकर यहत मानिके लिपे रीडताई कि जिसके मिलनेकी पूरी आसानहीं है तो दोनों हाथसे जातेई तम ऐसा कहाजाताहै ॥

२६ आम खानेसे काम कि पेड गिननेसे ॥ जप कोई आदमी अपने मतलबकी लाग्यातें छोडकर पहीं बहाँकी बात करने लगता है तब ऐसा कहते हैं। २७ व्यापरोमें कानराजा ॥ जहाँ कहीं मुर्त स-

माजमें कोई अल्पबंदिवाला आदमी वडी ज्ञानकी तातें अभिमान पूर्वक कहता है तो उसके छिपे यह

ट कहावतकल्पडुम । २८ सांसू एक नहीं कलेजाटूक २॥ (१) जय किसी ज्ञानी आदमी पर अधिक दुस पीतवाह तो यह कपरी रोनामाना न करके हृदयमें अति शोकिर

होताहै (२) जग कोई आदमी दुससे दुसीतो नई होता होगोंको बतानेक लिपे साठी बहाना करताहै तपभी ऐसा कहतेहैं॥ २९ अपकारके घदछे उपकार ॥ अथम तो हो ग उपकारके घदछे अपकार करते हैं अथमाँ उपकार के घरछे उपकार करते हैं। करतेहैं पर जम सलन

होग अपकारके बर्धे उपकार करतेहैं तब यह कह जाताई ॥ ३० आहा बची माठ दोस्तोंका ॥ जब फर्र विश्व अंग बचाकर किसी बेवकूकका माठ उडाते । तो यह कहावत कहीतातीह ॥ आंधे हुई चार तो जीमें आया प्यार ्रियजनमें कोई अपसन्न होजाताह पर ज

भयमकुसुम् । माग्हना होताह तो अवश्य चिच नम्र होकर अपसन्न भाव पटा जानाह तब ऐसा कहतेई ॥ **२२ मतिंदुई मोट, तो जीमें आया सोट ॥(१)** तर मन्यक्षमें कोई आदमी मर्शना करता परंतु परोक्ष में निन्स **या पुरा** करताई तब कहतेईं (२) जब आंखों के मुनाहिनेमे कान अच्छा नहींहोता तयभी ऐसा कहतेहैं॥ ६६ भारतका अन्या गाँउका पूरा ॥ जब कोई भारभी देतानेमें ती बेयक्फ सा पर अपने मतस्यकी होगपार होना तथ ऐसा कहतेई ॥ ६६ असि देसी मानिये कानों सुनी न मान॥ हर किसी किशामनीय पुरुषके मुहकी सुनी भातमें रेग्दर पहनादाहि नच ऐसा कहतेहैं ॥ ६५ लाग छंगे सबकृता सोदना ॥ किसीबान ा पपन्हीं तो कुछ मदन्य न करना पर जय सिरपर ते तो पिर प्रबंध करतेको जो दोडताह उसकेटिये म कहा जानाई है

फहावतकल्पहुम ।

१६ ओस कानमें चार अंग्रुटका फर्क ॥<sup>इन</sup> भिसी सुगी और देखी हुई बातमें फर्क पडताहै स रिक्र कर्णों

पेता करतेर्हे ॥ १७ ईमान तो सब कुछ है ॥ जब कोई बार्ल थ गागदारीके साथ चलनेपर कुछ हानिउठाकर गीर करमेलगबाँहे सब ऐसा कहते हैं ॥

इतिफाक वडी चीजहैं ॥ यद आदमीके <sup>वा</sup> कुछभी नहें। पर सब आदमियोंसे मेळ होती <sup>हेर</sup> कहते हैं।

हते हैं ॥ ३९ इकछल पूत सवाछलनाती रेजब किसी

है ६ इकछल पूत सवाछलनाता । जुन किसा तिस रावण घर दियान वाती अपुरेदिन भा और हरप्रकारकी क्षति दिनपति होतीनाती तम अयुष्

जम किसी आदमीकी नीमत बहुतही मिगडजातीं जो उसकेलिये भी ऐसा कहतेहैं ॥ २० ४ े शोकीनखर्चके कोता॥ जय को

१० ४ े शीकीनसर्चके कोता ॥ जब की बाहरी आराम तो अधिक पाहताहै प ा तब पेसा कहते हैं ॥ भयमकुसुम । ११ १८९ इस हाथदे इस हाथछे ॥ जम कोई अच्छे कामका अच्छाकल और बुरेकामका बुरा कल तुरन्त पाताई तम ऐसा कहते हैं ॥ १८९२ चॅग्रांटी पकडते पहुंचा पकडा ॥ थोडा विव सिद्धा जमते २ को अवस्त कर सम्मान्यों

प्रित सिटा जमाते २ जो अपना महा काम साधलेतेहैं वनके विषयमें यह कहा जाताहै ॥ १३ उंटचढे फुत्ता काटे ॥ जय आरमी किसी कामको अत्यंत डरके साथ करताही कि निससे किसी मकारका दुःख पहुंचना असंभव है यदि तिस परभी िस मिले तम ऐसा कहतेहैं इसका अवसर विरोपकर स समय आजाताहै जय किसीकोयुरे दिनोंमें विप-ति प्रदि होजानेके कारण दुःख पहुंचताहै ॥ ४४ ऊजढ सेढा, नाम निवेडा ॥ जब किसी करा आदमीकी मावचीत की नावींहै और कोई पुरेके विशेष निर्णयको निकालनेने असमर्थ होजाताहै भे ऐसा कहवाँहै ॥

14

**४५ उल्लं**गों सिर दिया, मूसलोंका क्यांडर जब मनुष्य कोई काम (चाहे भला हो या पुरा) इ नेपर उतारहोताहै और दूसरे सागे उसकाममें दुःगा हर पताने लगतेई तो वह धेर्पपान यह कहावत का

खातहि ॥

छद् उंटकेगुँदमें जीरा ॥ जिसकी इ**न्छा** महुतिह पर थोडामिले तम ऐसा कहने हैं॥

४७ इतावला, सो बावला ॥ गम भारमी काम जल्दी २ करके विगाइदेशा था हानि उठ

तब उमेर लियेवेमा कहते हैं॥

रुनराषाटी, हुआमाटी॥ ( त्रवतक अम नीचे नहीं उत्तरती तयतक यह भीजन कह परंतु जब गरेमें नीचे उत्तर कि मही है।गया )

की पडार्थ या मन्त्य कार्य होत्रति वर नि क्रोताता तम उम्पदार्थं वा मतृष्यके लिए ऐसा व

इन्ट्रा मोर, कोनवान होटे ॥ जन

कहते हैं ॥

मनुष्य अपराध करके उस मनुष्य पर जिसका अपराध किया गया है घुड़कनेलगे या उसे दरवावे तो ऐसा

५० ऊंट वह, गथा कहे कितना पानी॥ जब किसी कामकी सामर्थ्यवान् पुरुष भी न करसके या करके हानि और निन्दा पाने और उसीकी तुच्छ तथा

भूतमर्थ मनुष्य करनेका साहस करे वीऐसा कहते हैं॥ े 49 ऊंट दुल्हा, गद्धा श्रीहित ॥ जब किसी र्वेच्छ या गीचकी प्रशंसा वैसाही आदमी करे तब ऐसा

ीहते हैं ॥ ५२ छंची दुकानका, फीका पकवान ॥ निन

गिगोंकी बढ़ी तारीफ ही और उनका काम विटकुछ रेपसाके विरुद्ध होता है तब यह कहावत कहते हैं ॥ ि ६३ एकतवेकी रोटी क्या छोटी क्या मोटी ॥

दि किही कुरुमके या एकही प्रार्थके हिस्से अलग २

होनेपर कोई आदमी एककी निन्दा और दूसरेकी पर्छ । सा करे तब ऐसा कहा जाता है ॥ ५२ एकान्त बासा, झगडा न झांसा ॥ वहाँ

इस आदमी होते वहाँ कुछ न कुछ गड्ड अवश्य होती है उस समय या इकला मनुष्य अथया एकान्य यासी (साधु) इस कहावतको काममें लाते हैं॥ ५५ एकम्यानमें, दोतळवारें॥ जम किसी

५५ एकम्यानमें, दोतलवारें ॥ जम किसी स्यानमें रोटेडे पुरुषोंके बास होनेका अवसर आने सग-ता है तम यह कहाबत कहीजाती है ॥

५६ एक बांबीमें दो सांपा। उपराक्त अनुसार है।

५७ प्कनभा छत्तीसरोगटाछे॥ ( जर्म कि. भीविषयमें अकेटा "ना "कहदिया जाता है औ बहाना करनेकी आवश्यका नहीं रहती ) तम की मनुष्य किमी यातपर "ना " कहदेता है तम है। कहते हैं ॥

५८ एक ९४, दोकान ॥ नम आर्था एक

प्रथमकुसुम । 94

मको जाताहो और उसमें दूसरे प्रकारका काम या लाभ होजाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ िंदे ९ एकंपर एक म्यारह ॥ निस संकष्ट स्थानमें

या आपत्ति समयमें एक आदमी की दूसरा आदमी त्तहायक मिलजावे तो उसे ग्यारह आदिमयोंके बराबर हीजाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ 🖔 ६० एकरवात,नी नी हाथ ॥जब आदमी एक २

बातको पंटों तक घोछता है तो ऐसा कहा जाता है ॥ ्रदेश एक हाथसे ताली नहीं बजती ॥ जब दो

भारिमियोंमें तकरार होती है और एक आदमी अपना पिनो कुछभी नहीं बतलाता बरन दूसरेके मध्ये सम पिराध लगाता है तब लोग ऐसा कहने लगते हैं ॥

िंदर ओछोंके पास बैठकर, सुवरोंकी पतजाय

हि दुर्भनकेसाथ सज्जनका संग होती उसकी मान ि होनेपर ऐसा कहते हैं ॥ इ. इ. ओछकी प्रीत, बालूकी भीत ॥ तुच्छ आदमी जब तनिक कारणहीं से भीति तोड़ देताई '

ऐसा कहतेहूँ ॥ ६४ औषट चले, चौषट गिरे ॥ जब कीर्र की रीति विरुद्ध किया जाताह तो सुवस्य पूरी २ हाँ

सज्जनोंने खियोंके लिये मायाकी पदवीदीहै यथार्थ<sup>में व</sup>

होती है तब इसरे छोग ऐसा कहतेंहैं ॥ ६५ औरतोंका फन्दा बुरा ॥ (इस संसार

तक सी नहीं मनुष्य हरप्रकार से बेफिक रहताहै सी हैं

कि अनेक प्रकार से सांगारिक कामोंकी चिन्तामें गृं

कर मछछीकीगांई तड़पताहै जिनको सी पान ने

हुई वे उसे सुखदाई समझकर इच्छा करते हैं

सज्जन पुरुष यह यथार्थ कहाबत कहते हैं।

इद् अंधेक हाथ बटेर छमी।। जो मनुष्य नि

कामके करने में बिछकुछ असमर्थ हो या उसके

कार्य सुफछ होनेको किसीको किखिद आशा भी

और यदि वह उस काममें सफछता प्राप्त करे तो

[जाताहै।

प्रथमकुसुम । ९७ ं ६७अंधी परिसे क्रोसांक्ः जन कोई काम अज्ञानी

पुरुषसे बड़े परिश्रमके साथ किया हुआ अविवेकके कारण व्यर्थ जाताहै या किसी पुरुषार्थीका अधिक परिश्रमसे कमाया हुआ घन छुचेकि द्वारा उड़ाया जाताहै तब ऐसा कहतेहैं॥

६८ अंधेर नगरी बेबुझ राजा॥ जिस देशमें हर-काम अविवेकतासे होता और भटाबुरा कोई नहीं पूछता तब पेसा कहतेहैं॥ ६९ अंधेकी मोरूका खुदा रखवाटा॥ जम

किसी मतुष्पका धन योग्य प्रयन्थकर्ता के न होनेपर भी नारा नहीं होता तो लोग ऐसा कहतेहैं ॥ ७० अधिके आगे रोना, अपनी ऑखें खोना॥ किसी पेरदींके आगे जब अपना दुःख वर्णन किया जाताहै ओर जबू वह कुछ भी ध्यान नहीं देता तय

जाताहै और जम वह कुछ भी घ्यान नहीं देता तम ऐसा कहाजाता है ॥ ७९ कांसमें छड़का, गांवमें टेर ॥ जब पदार्घ ७२ कामको गद्दां, हानिको गया ॥ अग 🕯 (मी अपने मपोगनके लिपे तो मेताकरे पर दुनी को भंट छिपाये तथ ऐसा कहतेहैं ॥ ७३ कमराचे, याठानजीन॥गव कंजून भार र पानेकी इच्छा करता या जी कम सर्व कर परांसा पाताई तय यह कहावत चरितार्थ होतीहै 98 कर्हें स्रेतकी, सुनें स्र्टियानकी ॥ <sup>ब</sup> कुछ और कही जावें और समझी कुछ भीर तब ऐसा कहतेहैं ॥ ९६ फँगाली में गीला आटा ॥ जब आपि और भी कुछ आपत्ति आजावे तब यह कहार जातीहै ॥ १६ कभी शहर धना, कभी मुठीयक चन्। किसीको कभी तो अधिक शामि होजावे औ

कुछभी नहीं तब ऐसा कहतेहैं ॥

। रक्सा हो और कोई यहां वहां देखा हिरे

कहतेहैं ॥

मथमकुसुम । 🖺 ७७ कानी में आंखमें तुस ॥ जन कोई आदमी झुठा बहाना करके अपना दोप छिपाना चाहता है तब ऐसा कहते हैं ॥ ी ७८ कहनेसे धोबी गधेपर नहीं चढ़ता ॥

99

: भादमी जो काम सदैव करता है परंतु जब कहने पर नहीं करता तब ऐसा कहते हैं ॥ ं ७९ ककडी के चोरको तळवार मारना॥अल्प अपराप पर जय भारी दंढ दिया जाता है तब ऐसा कहते हैं॥

🏰 ८० कूर योगी, मौन साध ॥ ( जिसको अच्छी ्रेयात चीत करना नहीं आता उसकी बढाई चुप रह िनमें है) जय कोई निर्देखि वक २करके अपनी प्रतिष्ठा सोना है तब ऐसा कहते हैं॥ 🚛 ८१ कुछ सूसल नहीं बदलाना ॥ ( कहानी )

किसी समय एक मुसाफिरने छुटेरों के भयसे मूसलमें अशिक्यां भरके और ऊपरते बंद करके यात्रा आरंग

कीई, रातके समय किसी गांवमें एक बुढियाके घर ठहरा, जब वह सो गया, तब उस ब्रुटियाने यात्री<sup>हे</sup> मूसलको अच्छा देखकर अपना मूसल उसकी नगर बदलकर रख दिया । जब सबेरे मुसाफिर उठा है जान पडा कि मूसल बदला गया है ॥ इसने मेर खुढ़नेके भयसे कुछभी गुलन किया वरन वही बुव्यि का मूसल लेकर चल दिया, थोडी दूरपर किसी गांगे जाकर उसने कुछ अच्छे मूसल बनवाये, और फि उसी गांवमें आकर रास्ते २ फिर कर कहने लगा वि जिसे पुराने मूसलसे नया मूसल बदलाना हो, लावे इसी पकार कुछ मूसल उसने बदले, इतनेमें उस बुरि याको भी यह हाल ज्ञात हुआ उसने भी यात्रीवाल मुसल जो कुछ पुरानासा था लाकर बदलाया, जर मसाफिर को असली मूसल ( जिसके लिये यह यह किया था ) मिल गया तो और २ लोगोंसे जो मूसह

बदलाने को खडे थे कहा कि "अब हमें मुसल

नहीं बदलाना ) जब आदमी की गरज निकल जाती है तब पीछे कही जाती है ॥ ८२ कलका योगी: पांच तक जटा ॥ जब कोई कम उमरका आदमी पुराने जमाने की गर्प्से बढ २ कर मारता है तब ऐसा कहते हैं ॥

भथमकुसुम ।

८३ के कनभर, के मनभर ॥ जब कोई पदार्थ इंच्छाते निलकुल थोडा पा बहुत अधिक मिलता है तब पेसा कहते हैं॥

८८ काटे बाढ़ नाम तछवार काधानय काम तो किसी और के द्वारा हो और प्रशंसा उससे संबंध रखन बाढ़े किसी दूसरे की की जावे, तब ऐसा कहते हैं।

बिले किसी दूसरे का का जान, तब पता करून व " ८५ काम प्यारा, चाम प्यारा नहीं ॥ जब कोई आदमी अपनी सुन्दरताके आधिमान में काम नहीं करता, तब ऐसा कहते हैं ॥ अथवा (देखो स्रोग चमडे को छूनेसे पिन करते हैं पर जब उसीसे

नृता, चाबुक, बाक्स आदि अच्छे २ उपयोगी

कहते हैं ॥

ऐसा कहते हैं ॥

है नव एमा कहनेहैं ॥

गिक्षाके लिये भी ऐसा कहते हैं॥

सामान बनते तो प्यारे लगते हैं तब भी ऐसा कहते हैं। ८६ कोयले की दलाली में काला हाय ॥

जब बुरे काम के करने में बदनामी के सिवाय कुछ नहीं मिलता तय अथवा जब कोई काम करने में वर्ष परिश्रम जाता है और बदनामी मिलती है तो भी ऐस

८७ कंगाल काजी कौरा॥ ( रोटीका दुकडा) में ॥ केसी ही अच्छी वातें हो रही हो पर जब तुन्छ आदमी तुच्छही बातोंपर विशेष ध्यान देता है तर

८८ कहने से करना भटा ॥ जग कोई का कहने से तो आदमी नहीं करता पर फिर करता है तम अथवा यहुत थक न करके काम करना 🗈

८९ काम करेगी बेटी, सुससे सावेगी रोटी। परिश्रम करनेमें इच्छा पूर्ण होती और भानन्द मिलन

भा जीवेजी । विश्व प्राप्त प्राप्त करें 🧭 ९० काजीजी दुबले क्यों शहरके अन्देशे 🛚 ॥ जो आदमी अपना सोच न करके मुल्क भरकी चिन्ता करताहै उसके लिये यह कहावत कहतेहैं ॥ 🦥 (किस्सा ) किसी कोधी मुसल्मानने ईंदके दिन हिलाल करनेके लिये बकरा खरीद कर घरपर बांध रक्सा, देवयोगसे ठीक ईदहीके दिन वकरा कहीं भाग पुरा निया सा० मसजिद गयेथे नीथीने नियांके कीथ से दरकर पहिले तो बकरेकी दूंद दांदकी परजय न मिला तो उनके आनेके पहिलेसे कुत्तेको हलाल करके वसका मांस पकाया, लडके ने यह सब काम देख लिये पर चुने चाप रहा जब बाप खाना खाने बैठा तब लड केने यह कहाबत कही ) १९८९ कहें तो मा मारीनाय, नहीं तो बाप कुत्ता साय ॥ कोई काम करनेमें भी या न करनेमें भी लग दोनों, ओर दुविया होतो उस संकटकी दशामें पेसा कहतेहैं.॥ 3606



भथमकुसुम । ९८ खाली चना, बाजे घना ॥ जब कोई तुच्छ , आदमी बड़ी २ बडप्पन की बातें करताहै तब ऐसा कहतेहैं। ९९ खाना और ऐंठना ॥ भोजन करलेना और कुछ काम न करके भी जब घरवालोंकी कोई सताता है तम ऐसा कहतेहैं॥

१०० गाडर आनी कनको बैठी चरै कपास॥ जब कोई काम थोडे लामके लिये किया जाता और उसमें वडी हानि होजातीहै तब ऐसा कहते हैं॥ १०१ गाडीका नाम उखळी ॥ कांमके विरुद नाम होनेपर कहा जाताहै ॥

९०२ गईथी नमाज वरूशाने, रोजेगळे पडे ॥ षय कोई आदमी सुख उपार्जनके लिये जावे और दू-

१०३ गयेथे गार्डीकी विन्तीको वासर हार

स पावे तब ऐसा कहते हैं ॥

आये ॥ जब थोंडे लामके लिये प्रयत्न करके नहुः हानि मिल तीहे तन ऐसा कहतेहैं ॥

हानि मिल ताह तन एसा कहते हैं ॥ १०४ गांव तेरा, नाम मेरा ॥ दूसरेका ना होनेपर लाभ अपनेको हो तब ऐसा कहते हैं ॥

9 ° ५ ग्रंडदेनेसे जो मरे, क्यों विप दीजे ताहिं। जब अच्छी तरह काम निकले तो बुरीतरह से का नहीं निकालना इस शिक्षाकेलिये ऐसा कहतेहैं ॥ ९ ° ६ गाल कटजाय, पर चावल न सगले।

उ०६ गाँछ कटजाय, पर चावछ न उगछ। जय आदमी अपनी हठपर जाकर कष्ट चाहे उठाउँ पर छोडता नुहीं तथ ऐसा कहतेहैं॥

त्र अवता पृक्षा तम एक्षा कहतह ॥ १०७ गये कटक, रहे अटक ॥ जब कोर् काम आदमी कर रहाहै या करनेपर उताल है पर न्तु ऐसी कोई वाधा आपटे जिससे तट काम वर्त

न्तु ऐसी कोई वाधा आपडे जिससे वह काम बन करनापडे तब ऐसा कहते हैं अथवा जब किसीबी कहते के की कोजते हैं और वह बहुत देर लगाती.



99३ गँवारकी अकल सिरमें ॥ जन गर आदमी सीधी तरहसे तो नहीं वरन टेडी तरहसे स्प आता तन ऐसा कहतेहैं ॥

39४ गरजताहै सो वरसता नहीं ॥ वर हों भारमी पानें तो बहुत मारता पर कर कुछती हैं सका तब ऐसा कहतेहैं ॥ 39६ गम्पीका पूत गपाकडा ॥ ब्रुट बीही

बालेका लडका यदि उससे भी अधिक गणी हो । ऐसा कहतेहें ॥

99६ गुरूगुरकावे, चेलाटरकावे ॥ जब वि भारमीकी गुरीमातमें उसीका संबंधी सहायता करः तब ऐसा कहतेई ॥ 99७ गरजवन्तको अकल नहीं ॥ जब बं भारमी अपने मयोजनके लिये किसीका भरा मु

नहीं देसता तम देसा कहतेई ॥ १९८ गर्पोनेसाया सेत, पाप न पुन्य॥ भक्षानी और रुतन्न पुरुषेमिं न्यर्थ इब्स न्यस किया ज्ञाताहै तब ऐसा कहतेंहैं ॥ १९९ गैजीयार किसके, दम रुगावे तिसके॥ भौ जिसका साथा और समान गुणवाला होताहै जसीसे भीति करता तब ऐसा कहते हैं ॥

१२० गाडीकासुलगाडीभर, गाडीका दुख भाडीभर॥ जब नितकानमें भारपीको जितना सल क्षेत्रेताहे उसके बदले उतनाही दुल उठाना पढे तय ऐसा

२९

प्रधमकुमुम ।

"क्द्तेहैं ॥ ता १२९ ग्रायेळ (गिळोय ) अरूनीमपरचढ़ी ॥ क्षिण कोई भादमी स्वतः दुर्गुणीही द्दतने पर दुर्गुणीही की संगति करै तब ऐसा कहतेहैं ॥ तु ( १२२ गोकुळसे मथुरा न्यारी ॥ जन प्रत्यक्षमें तु (गो कोई आदमी मिटाहो पर अध्यन्तर अख्या हो तब

<sup>आ</sup> ऐसा कहतेहैं ॥ १९३६ घरका परसेया, अंधिरीरात ॥ जब तर-

कहावतकल्पद्रम् । 30

फदारी करके निजके आदमीको दूसरॉकी <sup>व</sup>

कहते हैं।

आदमी पराया द्रव्य अन्धापुन्य और बेपीर

१२५ घर आये पूजेनहीं, बांबा पूजन ज जब काम सहलतासे होताही तब ती कोई उर नहीं पर पीछिसे उसी कामकी कठिन परिश्रम सिद्ध करनाचाहे तन ऐसा कहतेहैं॥

१२६ परतंग, बहु जबरजंग ॥ रहनेको छोटी जगहहो और रहने बाले अधिकहाँ तन ! निर्धन घरमें शाहरार्च औरत हो तमभी ऐसा कह १२७ घर हानि, अरु छोगोंको हँसी ॥ हानि उठाकर जय दूसरोंकी हुँसी होती है त

१२८ घरके घरहिन समाय और छर्छ

व्यय करताहै तब ऐसा कहाजाताहै ॥

**१२**८ घरसे स्रोवें, तो आंर्से होंदें ॥

भाषिक लाम पहुंचाया जाताहै तब ऐसा कहते

आजावें तब ऐसा कहते हैं ॥ ्रे १२९ घरमें धन, सिरपर ऋण ॥ जब कंजूस आदमी बहुत धन होनेपर भी यहां वहांका करजा

प्रथमकुसुम् ।

रखताहै तब ऐसा कहते हैं ॥ ि १३० घडी भरकी बेजरमी, सब दिनका

ाभाराम ॥ जो काम अपन करनेमें असमर्थ हैं उसके

लिपे अकेला " ना " कहकर चुपरहने से ययपि थोड़ी हरेके लिये उस मनुष्यको बुरा रुपता है परंतु तकसी-क्से पचाप होता है तम ऐसा कहते हैं।

े १३१ घरलोर्ने अरु आस पास, तिनको नाम <sup>(धर्म</sup> दास, ॥ जो छोग अपना कामही नहीं बरन दूस-रींका कामभी विगाह देते या बुरा करते और अपने

वह सजन बने फिरते हैं उनके लिये यह कहावत चिरतार्थ होती है ॥

१३२ घरके पीरोंको तेलकी मिठाई॥ वा पाहरके आदमीसे तो अच्छा वर्ताव किया बात और घरके आदमियोंसे उनकी अपेक्षा द्वरा तम ऐसं कहते हैं ॥

3 ३ ३ घरमें नहीं खानेको, अम्मा चली पीर नेको ॥ जय घरमें किसी चीजकी जो हमेशा हर अवश्य है आवश्यका हो और उसी समय हेरेडी

दोड़े तय ऐसा कहते हैं ॥

3 इ 8 चार दिनकी चांदनी, फिर कॅंपेरी रात! जब कुछ दिन सुख होकर फिर दुख आजाता है त! अथवा जम कोई आदमी अच्छा बंसीटा पाकर प्रं! कुरने टगना है पर कुछ दिनमें दु:सी हो नाता है तर है टोग ऐसा कहने टगते हैं ॥

१३६ चाकरसे कृकर मटा, जो सोने अपरी नींद ॥ जब नीकर आठों पहर काम करते २ तंग है चाना है तम ऐसा कहना है ॥ 12६ चिकने सुंहको सभी चूमते हैं ॥ वहे आरमीकी हांमें हां जब सबलेग मिटाते तथा खुशा-मर करते हैं तब ऐसा कहा जाता है ॥ 120 चोरकी डाड़ीमें तिनका॥ जिस मनुष्पमें कोई अवगुण हो यदि उसके सम्मुख उस अवगुणकी

मथमकसम् ।

तमालोषमा कोई अपरिचित भी करे तो वह अपने करर समझकर छड़नेको तम्पार होताहै तम ऐसा कहेते ॥ १६८ चीर कामाछ, चंडाछ खाया।( कहानी) पार षोर किसी जगहसे पन चुराकर छापे किसी भाषक पाहिर पठकर उनने कहा कि भाई मुख लगी है कुछ मिठाई खाँचे ऐसा कहकर दो तो मिठाई ठेने-परे॥ जो दो चोर रोप रहे उनने सोचा कि अपनेको निन्दगीमर चोरी करते हुआ पर कंगाव्ही रहे

(समें आनका धन बहुतहै सो उन दोनोंको मिठाई

कहावतकल्पद्रम् । **छातेही मारबालना चाहिये जिससे हम तुम र** 

आधा २ धन पार्वे यहां तो यह विचार होरहाथा। मिठाई लानेवालोंने इन्हीकी भाति सोचकर मिठ कुछ लड्डू विप मिश्रित करदिये, जब वेदोनों भि लेकर पहुँचे कि तलवारसे मारेगये फिर उन शेर

शान्तिचित्त होकर वह सब मिठाई लाई और प्रयोगके कारण मृत्युको प्राप्त हुए ॥ जब किसीरें। चार आदिमयोंको मरे देखकर गांवमें खबर धी भंगियोंको जलानेकी आज्ञादीगई तब भंगियोंने उन सम माल असमाय आनन्द पूर्वक लिया जग की

आदमी बेईमानी से दव्य उपार्जन करके असते हैं माम नहीं करसका वरन लुचे लफंगे खातेही तम रेड कहा जाता है ॥

१३९ चढे सो पडे ॥ आदमी जी काम ही करताहै उसमें कभी न कभी हानि अथवा कट अर होनाहै तम अथवा जो आदमी बहुत घटताहै पर कर

| प्रथमकुर्                                      | रुम् ।                            | ३५        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| त . कभी वह न्यून दशाको<br>ऐसा कहतेहैं ॥        | अवस्य भाम होता                    | है तब     |
| ु १४० चाचा चीर भर                              |                                   |           |
| कामतो चुरा करै पर आपस                          |                                   |           |
| कामकी निन्दाके बदले पर्श<br>े १४१ चोरहि चांदनी |                                   |           |
| सबको विय हो यदि उसी                            |                                   |           |
| हो और वह उसकी निन्दा                           | करे तब ऐसा कहते                   | हिं॥      |
| ा १४२ चोर २ मोसिरे<br>को जब दूसरा पुष्ट करताहै |                                   |           |
| ा १८३ चौने गये छन                              |                                   |           |
| (कोई दम्पति बधेके छिये                         | उपाय करनेको का                    | हीं गयेथे |
| कि वहां जाने पर स्त्री ही                      |                                   |           |
| जब कोई आदमी लामके<br>जन्दी हानि होजावे, तब प   | ालय मयत्नशालः<br>ग्रेमा कहनेटैं ॥ | हा भार    |
| १८१ - चका वायद                                 |                                   | ायदा ॥    |
|                                                |                                   |           |

काम निकलनेके पीले जब कोई आदमी बेमुरव्वतहे साथ बताब करता है तब ऐसा कहते हैं

984 चोरकी स्त्री चुप चाप रोती ॥ जब को आदमी किसी अपराधनें दंडपाकर चुपचाप दुःसी होता और अपनी मान हानिक भयसे किसीपर पगट नहीं करता तब ऐसा कहते हैं ॥

करता तच पसा कहत है।

98६ चीर चोरीस गया, तो क्या हैराफेरीहै
भी।। (कोई खंगार साधू होगया पर उत्तका जाति स्वनाच नहींगया जला साधुओं के पास चोरी करते हैं।
क्या था इसल्ये इसको चेन न पडे तब उसने हुंर्र

क्या था इसाट्य इसका चन न पड तथ उपन प्रः गटसट करेदेने हीसे अपनी शान्ति करना ठहरापा । जय साधु संबरे उठते अपनी तूंची किसी ओरके प्राः सथा और की अपने पास पाते तय उन्होंने एक <sup>[रा</sup>

तथा और की अपने पास पाते तब उन्होंने एके पि मार्गुम करके उससे कहा तू पेसा क्यों करता है वी उसने विनय की कि मेरा जाति स्वभाव यहाँहै ) व ारमी किसी कुटपसनका त्याप करदे प्रजसकी टेर्न 'जावे और जब कर्मा कुछ चेष्टामी उसके अनुकूछ क्रिने तम ऐसा कहतेहैं ॥

्रित ५४७ चिकने पढेका पानी ॥ जब किसीको १वार २ शिक्षा करनेपर कुछ असर नहीं होता तथ प्रसाकहते हैं ॥

े १४८ चिडियेक शिकारमें शेरका सामान ॥
पूर्वी काम छोटाई। करना हो तथानि जब सामान
बढ़े कान करने का तथ्यार कियाजाये तब देसा कहते
हैं अपना छोटा काम हो तब भी होशयारी बहुत
सुरों की शिक्षाके लिये भी ऐसा कहतेहैं ॥

े 18९ चलनीमें गाय दुईं, कपाले दोप देयें ॥ भों आदमी जान बूझकर तो युरा काम करता और कहताई कि हमारी तकदीर चुरीहे उसके लिये यह कहातत जारतार्थ होतीहै ॥

छोटा मुंह वही बात ॥ जन किसी छोटे आद-भीको बहुत बढ़ा भेद पगट करनेका अवसर आता वर ऐसा कहता है।

१५१ छडी लागे चट, विद्या आवे झट ॥<sup>वा</sup> विषार्थी विना डरके पढता नहीं तव उसका वि पढ़नेमें छंग इसछिये डर देनेके छिये ऐसा कहते। अथवा जब विद्यार्थी दंड देनेसे अच्छे पढ़ते हैं ता औरोंके उत्तेजनार्थ भी ऐसा कहते हैं ॥

१५२ जाकी छाठी, ताकी भैंस ॥ जिस्ह आतंक होता है उसके आधीनी लोग अवश्य उसी यशमें रहते हैं तब अथवा जब कोई मनुष्य जबरहरी

से काम कर छेता है चाहे वह अयोग्यही हो त ऐसा कहते हैं ॥

१५३ जाका कोड़ा, ताका घोड़ा ॥ स्ता **धर्यभी उपरोक्तानुसार** है ॥

१५४ जबरदस्त का ठेंगा सिरंपर ॥ जब बी यरबान भारमी किसीसे बरातकार अपनी आज्ञा है तम ऐसा कहते हैं ॥ ,जोड्डन जाता, खुदासे नाता ॥ <sup>रं</sup>

प्रथमकुसुम् । भारमी अकेला है अर्थात् भाई बंधु सम्बन्धी जिसके कोई नहीं उसके छिये लोग ऐसा कहते हैं ॥ १५६ जैसी करनी, तैसी भरनी ॥ सुचरित और पर्म सहित चलनेके लिये शिक्षा है ॥ १५७ जाके घरमें नी से गाय, सो क्या छांछ पराई खाय ॥ जिसके पास सर्वप्रकार की सामग्री उपस्थित है उसके लिये जब कोई कभी ऐसा कहने लगता है कि वह अमुक मनुष्य से अमुक पदार्थ छाया तम अथवा किसी सम्पत्तिवान का बढप्पन बताने की भी ऐसा कहते हैं ॥ · १५८ नेसा देजाः तैसा भेष ॥ जब कोई मनुष्य क देशसे जाकर इसरे देशमें जाकर रहने लगता है र व्यवहार वहांके अनुसार नहीं करता तो बहुधा ासे नाम पराई तथा अडचन प्राप्त होती है उनके रेशार्थ ऐसा कहते हैं ॥ १५९ जैसा तेरा आव भाव, तैसा मेरा आशि रवाद ॥ जब किसी आदमीके बुरे बर्तावके <sup>क</sup> बुराही बर्तावा किया जाता है और वह जब उटह देने लगता है तब ऐसा कहते हैं ॥

१६० जवान सीरी, मुल्क गीरी ॥ जी है अच्छा बर्ताय अथवा बोल चाल से पररेगं हैं पाते हैं उनके परांसार्थ अथवा सब लोगोंके विश ऐसा कहा जाता है ॥

१६५ जवान टेड्डी, सुल्क बांका ॥ देशमं <sup>श</sup> ही है पर परदेशमें जाकर जो अच्छी पाल नहीं <sup>चहा</sup>

हा ह ५९५९६राम जाकर जा अच्छा पाल और दःख उठावा है तय ऐसा कहते हैं ॥

आर दुःल उठाता ह तथ एसा कहत ह ॥ १६२ जाकी घरमें माई, ताकी राम मनाई जय किसी आदमी का कहीं बसीला होता ह और १

उनके डारा साम मान कर सेता है तब ऐमा कहें। १६३ खुप नटनी यांसपुर चट्टी, तब स्टिं

कादकी ॥ तो आरमी काम तो अतिही निर्दर्श पर मुहेक्शेष्ट्रते सरमाचे तम ऐसा कहते हैं ॥

29 े १६४ जबर मारे रोने नदे ॥ जब जबरदस्त

आर्मी वहात्कार दूसरेसे काम करा हेता और उसकी कहीं रोनेगाने भी नहीं देता अर्थात् झिडकता है तय ऐसा कहते हैं। 🕆 १६५ जेवरी जल गई, पर ऐंठ न गई ॥ जब कोई बज हृदय पुरुष बहुतप्रकार के दुःख देनेपर भी भवनी कुटिलता नहीं छोडता तब ऐसा कहते हैं ॥ १६६ जिसकी आंखनहीं, उसकी साखनहीं ॥ निसने जो पात आंखसे नहीं देखी ऐसा ज्ञात होजाता है तो वह कितने ही सौगंध क्यों नखाये पर नहीं मानी जाती तथ ऐसा कहते हैं ॥ १६७ जन्मके दुलिया, सबसुख नाम ॥ जब रेगा अथवा कर्मकी अपेक्षा विरुद्ध नाम होता तथ तम ऐसा कहतेहैं ॥ १६८ जाके पांच न फटी विवाई, सी क्या षाने पीर पराई ॥ जब कोई आदमी दूसरेके दुःससे

ं प्रथमकुसुम ।

साथ रहती है इसको प्रगट करनेके लिये भी कहतेहैं॥ 🛕 १७२ जानवरोंमें कौआ, आदिमयोंमें नौआ॥ किसी व्यक्तिकी चालाकी अगट करनेकी यह कहावत उदाहरण खपहे ॥

प्रथमकृत्सम् ।

83

१७३ जिसको कर, उसको डर ॥ जो आदमी सरेव भलावरा काम करताहै उसको वह हरताहै अथवा हरना चाहिये इसके बगट करनेको यह कहावत कही जातीहै ॥

१७२ जातका वैशे जात, काठका बेरीकाठ॥ ( जब तक कुल्हाडीमें काठका बेंट नहीं लगाया जाता तम तक उसकी जाति याने सकडी नहीं कटती ) जब

किसी जातिका मनुष्य कुछ अपराध विरादरी संबंधमें करताहै तब जातिके छोग बैरीकी नाई उसे देंदित करतेई तय ऐसा कहतेहैं ॥

१७५ जन तक जीना, तब तक सीना ॥ जन

तक आदमी जीताहै उसे एक न एक सांसारिक काम

ल्याही रहता है तब छोग ऐसा कहतेहैं।

९७६ जगन्नाथकाभात, जगतपसारे हाप। जब किसी कार्यमें जो लोकविरुद्ध भी हो उसमें किसी प्रकार का परहेज न करके सब लोग पार्मिरु कार्य समझकर करने लगतेहें तब ऐसा कहाजातांहै॥

२७७ जो करें लिखनेकी गलती, उसकी थेटी होगी हलकी ॥ जो लिखनेमें असावपानी करें हानि उठावें हैं उनके शिक्षार्थ यह कहापत कही जाती २७८ जागे सो पाने शिलासी मनुष्य सर्व दर्ग

सीये सी खोवे ॥ }समय खोते और कुए शी हाम नहीं उठाते परंतु जो निराहसीहैं ये उपीण करि जय इच्योपार्जन करतेहें तथ दोनें प्रकारके मनुष्पंशी ममाहोचनार्थ यह कहावन कहतेहें ॥

१७९ निसकी तड़में छाड़, उसकी तड़में हैं<sup>ग</sup> गुगामरी भारमी निस तरफ दो पेसेकी आमरती है गते उमी तरफ चापट्रमी और छहोचस्पी करीं पहुंच जाते, तब हुंगा कहा जाता है ॥ प्रथमकुसुम् । १९५

१८० जा विरियाना वा विरिया, गर्ध नोन
धुदेहें ॥ जब समय कुसमयका विचार न करके कोई
आदमी अपना काम (जो उसके छिये करना असंभव है) करनेको कहता है तब ऐसा कहते हैं ॥
१८१ टेडी अंगुछी, घींब न निकछे ॥ जब
सीपी तरहते कोई काम नहीं निकछता वरन टेडेपनसे

निकलता है तब ऐसा कहा जाता है ॥ १८२ टकामें टका, ढकामें ढका ॥ जब पैसे बालेके पास पैसा आता और दुःखीको दुःख अथवा दुकसान पहुंचता है तब ऐसा कहते हैं॥ १८३ टोपीकी इनत, पगडी गायव ॥ आज कल इस देशकी असली पोशाक पगढी बांधनेके बदले होग दुसरे देशकी पोशाक टोपी लगाना सील गये हैं इस लिपे अथवा जब टोपी खीजाती या उसके पहिन-नेका व्यय करनेसे असमर्थ होते तब टोपीकीही स्मत करना पड़ती है तब ऐसा कहते हैं ॥

3८४ टॉकीका घान सहे तन ईश्वर ॥ (तर-लीफ उठानेके पीछे लाम होता है ) जो लोग तकरीर के दरसे अपना लाभ अथना प्रतिष्ठा छोड़ते हैं तन उनके शिक्षार्थ ऐसा कहते हैं ॥

१८५ दुकड़े २ काम चलै, तो मिहनतकीर करें ॥ (आज कल बहुपा हट्टे कट्टे मनुष्य अपनी पंपा समझके भीख मांगते हैं)जब ऐसे कुपाब दरबाने पर आते हैं तब विदेकी दाता लोग जनको इस कहा- बत द्वारा लिज करके कहते हैं कि मजदूरीन करो।

9८६ ट्रटीबांह गर्छ पड़ी ॥ जब कोई अपना (पुरुपहो पा अंग ) जिसके हारा लामकी आशा कर तथे निर्धक होजावे और उससे दुःख उठाना पड़े तन ऐसा कहते हैं॥

9८७ टॉगकी जगह ठॅगड़ेकी छाठी॥ वर्ष कभी उपरोगी पदार्थ निगड़ जाता है और उसके बदले जिस पकार होसके दूसरेक द्वारा निर्वाह किया तम ऐसा कहते हैं॥ भयमकुसुम । ४७ १८८ टर २ करना, सचकाझूठ बनाना ॥ ४ुसरे की सचवात जब किसीको झूठ बनाना होती है तब बह स्पष्ट उत्तर न देते हुए गटसट बातें करने लग-वा तब ऐसा कहते हैं ॥ १८९ टोइर मछ कापेट, लोगोंकी दिल्लगी ॥

एक भारमीके साधारण किसी विषयमें जब दूसरोंकी हँसीका अदसर आता तब ऐसा कहते हैं ॥ १९० टाटपर पंचके बराबर, अमीर क्या गरीय ॥ जब किसी जगह जन समृह इकडा होकर एकही आसनपर बैठता तब वहां बड़े छोटे का विचार नहीं रहता तब अथवा जाति संबंधी कार्योंमें जब ऐसा होता है तब भी ऐसा कहते हैं ॥ १९१ टूटे टांग कि होय निवेड़ा॥ (कोई बीमार निसकी टांगमें बहुत दर्दथा अस्पतालमें आया,

वहां उसके घावपर बहुत तेज २ दवाइयां लगाई गईँ निससे उसे और भी कष्ट हुआ किसी दिन डाक्टर

साहियने आकर उसका हाल पूंछा तब उसने ऐस कहा ) किसी कप्टसे पार पानेके संपय ऐसा कहते हैं। १९२ ठाट (छप्पर ) काटकर रुक्षी ॥ (किसी मनुष्यने यह प्रण किया कि हम उपीन कुछभी न करेंगे जब ईश्वरकी देना होगा वें हमें ठाटकाटकर देगा, ऐसा प्रणठान मकानहीं यंदकर चुपचाप लेटरहा, दो तीन दिन पीछे पाला-नैकी हाजत हुई गये तो दस्त न उतरा एक मा को पकडुकर दस्त निकलनेका उपाय किया तो वह झाड जड़से उसड़ पढ़ा जिसके नीचे दी घड़े सुवर्ग मुद्रासे भरे पड़े थे तम भी उसने उन्हें नहीं उठापा

भीर मणपर रहकर जा छेटा, रामिके समय चीर भाषे दीवार खोदने छम तम उसने कहा कि घरमें कुछ नहीं ह क्यों व्यर्थ परिश्रम करतेही यदि धन चाही है। पालानेमें अमुक स्थानमे उठालाओ, जब वे बहां गरे तो देखते क्या हैं कि उन पड़ोंमें शांत विच्छ होगी

क्रोंधित होकर उन सांप विच्छूभरे घडोंको छप्पर काट-कर उसपर डाले. उसके भाग्यका वह घन था इस लिये गिरतेही स्वर्ण मुद्रा होनया तब उसने प्रणके

अनुसार द्रव्य पाकर अपने घरमें रक्खा ) जब कोई भादमी उराम तो कुछभी न करे पर लक्ष्मी उसके पास उपतके आवि तब ऐसा कहतेहैं॥ १९३ डाकन बेटा वेटीवे, किले ॥ बुरे या हानि पहुंचानेका जिसका स्वभावह ऐसे ओरसे कोई लाभकी आशा करे तब ऐसा कहवेहैं ॥ ं १९४ डेढ़ पहोली रमतिला, मिरनापुरकी हाट ॥ जम आदमी थोडा पदार्थ पास होनेपर उसके विपय बहे २ विचार अथवा शेखी कहताहै तब ऐसा कहते हैं ॥ े 3९५ डेट्र पेड़ बकायन, मियाँ बागतळे॥ उपरोक्त अनुसार ॥

१९६ डारका चूका बन्दर, वातका पूरी आदमी ॥ जनकोई आदमी ठीक अवसर परही चूर फरके हानि उठाता तब ऐसा कहतेहैं ॥ १९७ ढालमें शेर ॥ जब कोई असंप्रियत गा

हीजातीहे तय ऐसा कहतेई ॥ १९८ ढाई चांवलकी खिचडी ॥ जब मार्पे मनुष्प अपनी २ इच्छानुसार पृथक् २ कार्प करेवे

तव ऐसा कहतेई ॥ १९९ तळवार मारे एकवार, अहसान मारे बार २ ॥ जब कोई आदमी किसीयर कुछ उपकार

करके पीछे अपना अहमान बार २ पताके उसे पराप या द्यानाई तब ऐसा कहतेई ॥

२०० तम्हारी डाडी जलने दी, हमारा दिया यसने दो ॥ जब इमरेका नुकमान होते हुए की अपना प्रयोजन गांउना चाहनहि तम ऐमा करते हैं।

२०१ तीनमें न तेरहमें, टोट बजारें देरमरी

गहा समात आर पह कहायतहै॥ २०२ जीव

है तम ऐसा कहतेई ॥

२०३ तीरथ गये तीनोंजने जो ननुष्य दुण्क-चित्त चंचल, मनमोर। स्ती-भर पाप घटो नहीं सोमन या पर्मवत आदि छागा जोर कपट कतरमी नहीं छुटती तब वेसा कहतेहैं॥ २०४ तूं भेरी जिकरमें, भें तेरी फिकरमें ॥ वब कोई आदमी किसीकी बदनायी ही करता है

तो दूसरा उसको भारी हानि पहुचानेका उद्योग करता

२०५ तीर नहीं तो तुका ॥ निस कामको पूरा

कहावतकल्पद्रम । vą

करना चाहते हैं पर वह थोडा ही हो सका है

ऐसा कहते हैं ॥ २०६ तांबेकी मेख, तमाज्ञा देख ॥ जय वाला आदमी सब कुछ संभव असंभव कर सन तब लोग ऐसा कहते हैं ॥

२०७ तिनका की ओट पहाड़ ॥ थोहे या छोटेके बलसे जब बडा काम सिंद होता तब कहते हैं॥

२०८ तेलीका तेल जले, मसालची का

फूछे।। जिसका सर्च होता हो यह तो सीच परं देखनेवाछे या जिनके हाथ खर्च कराया जा

वे फिक करें तम ऐसा कहते हैं ॥

अमह्य होता है यहां तक कि यातके पीछे जात

२०९ तल्वारके घावसे वचन का धाव प ( तलवार का धाव पर जाता पर क्रयचन यार है ) कोई भी आर्मी क्यों नही उसे कव्यन म

तप्यार हो जाने नय ऐसा कहते ई ॥

भथमकुसुम । ५३ २९० तीन कीर भीतर, तब देवता पीतर ॥

भित्त समय अति भूसा होता है तो उसे सिवाय मोजन करनेके दूसरा काम नहीं सूझता तब ऐसा कहा जाता है ॥ २९९ तछवार किसकी, मारेगा तिसकी ॥

निसके हाथ जो पदार्थ होता यह उसीके काम आता

है पास न हो तो उसके किस कामकी, तम अथमा जो तहनार चहाना नहीं जानता हो उसीका तहनार हार्थक है जम छोग तहनार घरपर रस आते या मांभती होते पर चहाना नहीं जानते अथमा चहानेका साहत नहीं होता तम ऐसा कहते हैं। २१२ तहनार ते देदी, परस्यान मेरे मार्रे

रेंगे ॥ नम कोई आरमी असटी प्रयोजनीय परार्थ तोरे देवे और कुछभी सेद न करे परंतु तुच्छ पदार्थके देनेमें असमंजस करे अथवा दुःखी हो तम ऐसा कहते हैं॥



भयमकुसुम । नो मनुष्य अपनी सुन्दरताके घमंडमें कुछ काम नहीं करता तो उसके धिकारनेको ऐसा कहते हैं ॥ २१७ दिछबोर खाना, सिरफोड छडना॥ जब कोई मनुष्य आपसकी छडाई में कोधित होकर लंघन ठानताहै तो उसका कोध शान्ति करनेको ऐसा कहाजाताहै ॥ २१८ दूसरेकी आज्ञ, सदा निराज्ञ ॥ जो आदमी अपना यल कुछभी न होते हुए इसरेके भरोसे कोई कार्य जो सामर्थ्यसे बाहिरहो करनेको ठानताहै पर पुरा नहीं पडता तब ऐसा कहतेहैं ॥ २१९ दिलजाने सो दिलदार ॥ ( जो आर्यी। सरा दुसरेका दिल देखकर काम करता है वही मित्र है) जब कोई आदमी इच्छा विरुद्ध कामकरते हुए अपने को मित्र कहताहै तब ऐसा कहते हैं ॥ २२० दमडीकी इंडी गई, कुत्तेकी जात पह-चानी ॥ (थोडा ही वातमें जाति कढीसे भली जुभई

कहावतकल्पद्रम् । પદ जो कला खुल आई ) जब थोडे ही नुकसानसे किसी

कोई मुख और कोई दुःखमानता अथवाजव किसी काममें लाभ होनेपर लोग पर्शंसा करते परन्तु उसीरे हानि होनेपर निन्दा करते तब ऐसा कहा जाताहै ॥ २२२ देशी कुतिया विलायती वील ॥ बी लोग अपने देशका चाल चलन छोड दूसरे देशक आचार व्यवहार विना योग्यताके अंगीकार करते तम उनके लिये यह कहावत चरितार्थ होतीहै ॥ २२३ दूधका जला छांछ फूक २ कर पीता किसी काममें जय अधिक हानि अथवा दुःस होती तो दूसरीवार छोटेसे काममें भी अधिक सावधा

का स्वभाव ज्ञात होजाताहै तब ऐसा कहा जाताहै ।

२२१ दुनियाँ दोरंगींहे ॥ जब एकही का<sup>त्रें</sup>

रक्सी जातीहै तब ऐसा कहतेहैं ॥

२२४ दिनभर चले, अटाई कोस ॥ जर्ग <sup>हं</sup>

मयमक्तम । काम शिंग २ कर धीरे २ किया जाता हो तब ऐसा प्रहरेही ध २२५ दिन हुना, रात चीगुना॥ गय किसीकी

दिन पनि ये प्रमाण एकि होतीह तम ऐसा कहा जातहि

 $v_{\nu}$ 

२२६ दुविधामें दोनों गये, माया मिछीन राम नो भारमी है। जगह या ही कामीम चित्त रसता और पक्की पूरा नहीं पढता तथ ऐसा कहते अधवा दी जगहते मिलनेकी आसा रसते हुए की एकही स्थलसे

यानि न ही तमभी ऐसा कहतेई ॥ २२७ दो घरका पाइमा भूखामरे ॥ उपरोक्ता नुसार ॥

२२८ दृष्री अहदी अपाड ॥ एक दुःस होते हुए देवयोगसे दूसरा दुःख जब उपस्थित होता तब ऐ. रं सा कहा जातहि ॥

🐪 . २२९ दुकानपर बैठने नदे, अच्छा तौछना ॥ अादमी पास ती बैठने न दे और कोई उससे परिचय करके लाभकी आशा करे तब ऐसा कहतेहैं।

२३० देश चोरी, परदेश भीख ॥ ( चोती यिना जाने समझे सफलता नहीं होती इसी प्रकार परि चयके स्थानमें भीख मांगते लजा आतीहे ) जा

फोई आदमी यहुत दरियी और दःसी होगाता है त ऐसा कहता है ॥

२३१ दगाकिसीका समा नहीं ॥ शेरिया छोग जब अपने कर्तथ्य द्वारा दुःख पाते तब <sup>वृत्</sup> कहा जाता है ॥ अथवा दगामात्र छोग किसीको भी

दगा करने से नहीं छोडते तमभी देसा कहतेई ॥

२३२ दमडीकी ठोकर टकानुहाई ॥ यूरी कानक जब अधिक दाम मांगजाते तम ऐसा कहते। २२२ दमहीकी सुगी नीटका चींगारे ।

त्रव किमी पदार्थका असंभवित अधिक मीह का नाना नव ऐसा कहतेई ॥ २३४ दिया तले अंचेग ॥ महोतियेष वि<sup>बृत</sup>

मथमकुसुम । ५९ । स्थल हो यदि वहां अधेर चले तच ऐसा कहते हैं॥ २३५ द्रष्ट देवकी, भृष्ट पूजा ॥ जो आदमी दुष्ट

जिन यह सज्जनतासे असन्न न होकर दुर्जनतासे

सन्न या ठीक हो तब ऐसा कहा जाताहै ॥ २३६ दे दिया, संगछिया ॥ कंजूसोंको दान कि शिक्षार्थ अथवा दानियोंकी प्रशंसाके लिये ऐसा हतेहैं ॥

२३७ दमडीके तीन २ ॥ जो मनुष्य अत्यंत लकी इज्जतका होताहै तो उसके बारेमें यह कहावत ही जातीहै ॥

२३८ दया धर्म निह तनमें /जो लोग दया ध-ष्ठलडा क्या देखे दर्पणमें ॥ (मंको छोड केवल हिंकार और भोग विलासमें मस्त रहते उनके शिक्षार्थ

थवा जो ब़रा करके भटा फल चाहते उनके उपहा-

ार्थ यह कहायत कही जातीहै ॥

२३९ धोबीका कुत्ता, घर का न घाटका ॥

कहायतकल्पद्रुम । દ્ ૦ जो आदमी दो स्थानका रहनेवाला होकर किसी <sup>हत</sup>। भी आरामनहीं पाता तब ऐसा कहतेहैं ॥ २८० घीरासी, गंभीरा ॥ जब कार्र आर्र

उतायलीसे काम विगाउलेता तो उसके गिन अथपा जो धीरजसे काम सुपार छेतहि उसके प्र<sup>र्गन</sup> २८९ घाके चटो, न गिर पडी ॥ जो हो ऐसा कहतेई ॥ अपिक उनायली करके दुःस और हानि उठति उत् गिक्षार्थ यह कहावत है ॥ २४२ नेकीका बदछा बदी ॥ बहुभा हो<sup>त इ</sup> भलाईके बदले पुराई करते हैं नब ऐमा कहा जाता २ ३३ मये २ डाकिम नई २ गरि॥ जब

हारिमकी जगह दूमरा आता है ती बहुआ ए भेषे कार्यर जारी करता है जो पहिलेक विरुद्ध है मदं मापारणको दुःखदायी होते हैं। तय

क्टा जाता है व

'प्रथमकुसुम। ६१

२४४ नाक कटी परहठ न हटी ॥ जब हठीले शरमी चांहे कितनाही दुःख और हानि सहलेते पर ११नीटेव नहीं छोड़ते तब ऐसा कहा जाता है ॥ २४५ नाच न आवे अंगन टेढा ॥ किसी हामके करनेकी युक्ति तथा साधन ज्ञात न होते हए तामानको दोप दियाजाता है तब ऐसा कहतेहैं ॥ · २४६ नकटेकी नाक कटी, सवागज और बढ़ी ।। जो आदमी निर्रुज़हैं वे अपमान होनेपर भी फुछ ध्यान न करके अपनी चालको दिनप्रति बृद्धि रेते जातेहें तब ऐसा कहा जाताहै ॥ २ १७ नागी भटी कि मुसल आडे ॥ विल-।कुल न हीनेकी अपेक्षा जय थोडाही होता हे तब ऐसा कहतेई ॥ 👫 २४८ नाम बडे दर्जन थोडे ॥ जिसकी परीक्षमें रेअपिक पर्शंसा सुनी ज:वे पर पत्यक्षमें कुछ भी न हो

तप ऐसा कहाजाताहै ॥

२४९नाम् पहाडखां, वोले तवचीं॥ <sub>निसके नह</sub> वडप्पन पगट हो परकाम करनेमें नपुंसक हो तर 🤾 कहतेहैं ॥ २५० नेकी कर दरियामें डाल॥जब <sup>किती</sup> कुछ उपकार करना तो फिर कभी मुँहपर न लाना है

लोग अपने किये उपकारको बार २ कहते<sup>ही हुनी</sup> शिक्षार्थ यह कहावतह ॥ २५१ नाक नॉगीगले इमेल ॥ जिस गरा

आवश्यका हो उसकी इच्छा न करतेहुए अ<sup>जा</sup> श्यक पदार्थ चाहनेपर ऐसा कहा जाताहै ॥ २५२ नाइंकी वरातमें सभी टाकुर ॥ (🐗

मयकी बरातमें कमीनी का काम करतेहैं पर उनकी थारातमें कभीनीका काम कीन करें ) नहीं मंग श दमी मरामरीके हो यहां निष्ठत अथवा परिभ<sup>म्</sup>

कार्य आपटे थार कांग्रेशी न कर तम ऐगा कहते हैं २५६ न नव नगद न तेरह स्थार ॥ तप की

महाइंसे करनाहै और कोई उसमें घांद्रा करताही तो जो समझानेको ऐसा कहतेहैं ॥ २५४ नामी वनियाँ कमाखाय, नामीचीर मा-

६३

प्रथमकुसुम **।** 

राजाय ॥ जो अच्छे काममें बढ़ चढ़कर सफलता पाता है वह धन और बहप्पन पाता पर जो दुरे काम में बढ़बढ़ कर होता वह जब भारी हानि और दुःख पाता है तम यह कहावत कही जाती है ॥

२५५ नया नव गंडा, पुराना दस गंडा ॥ जहां नपे आदभीकी अपेक्षा पुराना पुरानेकी कम कहर होनानी है पपि दोनों एकसेहों तब ऐसा कहते हैं ॥

२५६ नौकी छकड़ी, नब्बे खर्च ॥ जब अल्प-मृत्पके परार्थके छिपे आर्मी अपनी अज्ञानतासे पहुत सा धन ध्यम कर देताहै तब ऐसा कहते हैं॥

पहुत सा धन व्यय कर देताहै तब ऐसा कहते हैं ॥

24७ नसीव वरका खेत भूत जोतताहै ॥ जब
किसी भाग्यशारी का काम सब्दोग बिना कहे स्वय
पित्र करनेको तत्त्वर होनाते या कोई काम पूर्व पुन्योदय
सि स्वयमेव होनाता वब ऐसा कहते हैं ॥



निष्ठने जो दुःल कभी नहीं देला और इकदम किसी दूसरेकाभी दुःल देखे तो अपने पर ऐसा दुःल पढेगा स्ता विचार करके दुःली होते तन ऐसा कहतेंहैं॥

त्ता (वचार करक दु:बा हात तब पसा कहतह ॥
- ९६३ परमुई सामु॥आसों आये आंसू ॥ जब
दु:बपडे तब वो थोक व किया जाय पर बहुत दिनों
पिंछे केवल दूसरोंके बतानेकी शोकमगट किया जाय
ांप ऐसा कहते हैं॥

२६८ पुतके छक्षण पाछने ॥ जन किसीके इन्हमण पा सुदक्षण अध्या अच्छा या बुरा नतीजा वन आरंभहीसे सांत होताहे तब ऐसा कहतेहैं ॥

२६५ पहिया मोल, भैंसरुगौना ॥ जब थोंडे ग्रृत्यका परार्थ लेकर अधिक मोलकी वस्तु रुगौना . मुक्तमें ) मांगे में चाहे तब ऐसा कहतेंहें ॥

. मुक्तम ) मार्ग म चाह तब ऐसा कहतेहैं ॥ २६६ पढें न लिखें, नाम विद्याघर ॥ योग्पता अपवा करतृतिके विरुद्ध नाम होनेपुर ऐसा कहा जाताहै

२६७ पंडिही पछतायँगे, सूखे चने सायँगे॥



प्रथमकुसुम् । ६७ भीभी एकत्र होकर करडाछतेई तब ऐसा कहतेहैं ॥ 3 २७२ पर्ढे पारसी वेंचें तेल ॥ जब उद्योगती परप्पन पानेका कियाजाने और भाग्यनश निन्दित कार्य करनापड़े तब ऐसा कहतेहैं ॥ २७३ पानीमें रहकर मगर से बेर ॥ जिस आर-मासे सदेव कामपदे उससेही वैर करके कोई निर्वाह करना चाहे तो सदैव हानि उठानी पडती तब ऐसा म्हतेहैं ॥ २७४ पराई हॅंसी, गुड़से मीठी ॥ दूसरेकी हंसी करनेमें वैसा खर्च नहीं करना पडता यही वारण है कि सहजहींमें सब लोग दूसरेकी हैंसी करनेको तिन्यार

हीनातेंहें तम ऐसा कहा जाताहै ॥ २७५ पांसा पड़े सो दाव ॥ जैसा भाग्यवशात् भारमीपर चीतवाहै विसाही भुगतना पहताहै तथ यह रुहारत कहतेहैं ॥

२७६ पर्चे सो खाना, रूचे सो वोठना ॥ हर-एक पात पा काम योग्य करनेके छिये शिक्षाहै ॥

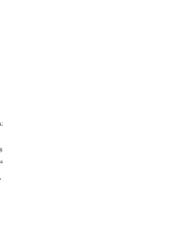

श्थमकुसुम । ६९ २८२ वावले गांवमें ऊंट आया, लोगोंने जाना

पुरमेश्वर आया ॥ जहां कहीं गाँवड़ेके अज्ञानी लोग कोई सापारण पदार्थ देसकर उसको बढा और आध-र्य कारक समझते तथ ऐसा कहाजाताहै ॥

२८३ वासी वचें न कुत्ते खायँ॥ जो काम परिमितितासे किया जावे और पीछे आधिक्यताकी आवश्यका आपडे तब अथवा कंगाल आदमीसे

जिसके खानेकेबाद रोटीका टुकड़ाशी नहीं पचता कोई मोगने आवे तब भी वह ऐसा कहताहै ॥ २८८ वक्तपड़े बॉका, तो गंधेसे कहिये काका

२८४ वक्तपड़ बाका, ता गयस काहप काका जब अपना काम अटकता तो तुच्छ आदमीको यह प्पन देकर उसके साम्हनेभी दीनता करनी पडती है तय ऐसा कहा जातांहै ॥

ऐसा कहा जाताई ॥

२८५ वापराज खाये न पान, दांत निकार्छे
निकरुष्ठे प्राण ॥ जब कोई कृजूस आदमी जिसने
कभी कोई करतूत न की हो और चडी २ घाते मारे
तम ऐसा कहते हैं ॥



प्रथमकुसुम । ७१ २९० वेंछन कूदा, कूदी गौन ॥ जिससे कोई भिदी यचन कहाजावे वह कुछनी घ्यानमें न छावे

(न दूसरा चिढ़ पढे तच ऐसा कहतेहैं ॥ २९९ चाप न मारी मेंडकी, वेटा तीरन्दाज ॥ १५ जप कापरताके काम करता हो और वेटा वहा शिक्ष मार्त करे तच ऐसा कहाजाताहै ॥

२९२ बुद्धीघोड़ी छाछ छगाम ॥ नो काम जिस यसरका है उसपर न करके कुअवसरपर कियाजाव म अथवा कुरूप शरीर होनेपर अधिक खंगार किया

ाताहै तप भी ऐसा कहते हैं ॥

२९३ वक्त भूळता, परबात नहीं ॥ आपिके मप कोई कठोर वचन कहै और पीछे दैवयोगसे ॥पाने चळी जाबे तो आपित स्मरण न होके जब ह कुवचन स्मरण आताहै तब ऐसा कहा जाताहै॥

२९४ वर्डेमियां सो बड़े मियां, छोटे मियां

।) गुभान अला ॥ जब जेंडेकी अपेक्षा छोटा भाई



षथमकुसुम । ७३ २९९ वानियांसे सथानो, सो दिमानो ॥

ॐयानियां इरएक कार्य पूर्वोपर विचारके बहुत साव-पानीमे करता है ) जब कोई अपनी चतुराई प्रगट ारनेके छिपे बनियेको बेबुकुफ बनाता है तय ऐसा

हरते हैं ॥ ३०० विछोना देर, पैर फैछाना ॥ अपनी भागरतीले भावर व्यय करनेके शिक्षार्थ यह कहा

नत कहते हैं ॥ ३०९ वापसे चेटा सवाई ॥ जय चापसे बेटा किसीभी प्राटमें कर कर होता है कर होगा करा-

३०९ बापसे बेटा सवाई ॥ जब बापसे बेटा किसीभी पातमें बढ़ चढ़ कर होता है तब पेसा कहा-जाता है ॥

३०२ वांपे छंगोटी, नाम पीताम्बर दास ॥ कुछभी पास न होनेवर वर जो बहुष्पनका नाम रक्से

तम ऐता कहते हैं ॥ ३०३ यन्दर क्या जाने अदरसका स्वाद ॥



य आदमी दूसरेके काममें अपना नाम चलाता है म ऐसा कहते हैं ॥ ३०९ भेसके आगे भागवत, मरे २ रॉथाय ॥

पथमकुसुम I

महानीके साम्हेने अच्छे २ उपदेशोंका फल निष्फल होता तब पेसा कहते हैं ॥ ३१० भेंसवडी, के अक्कल ॥ जो लोग अकल को तच्छ समझके धन बढ़ा समझते हैं उनके श्रम

गोपनार्थ अथवा छोटे २ बालकोंकी बुद्धि जांचनेके दियेभी ऐसा कहते हैं ॥ ३११ भोलेका रामदाता ॥ जब किसी सीधे

भारमीको भाग्यवरा सर्व प्रकारके सख प्राप्त होते हैं , तब ऐसा कहा जाता है ॥ ३१२ भ्रतेकियर वेटावेटी ॥ त्रिसके पास कि-भी परार्थका होना निपट असंभव हो और तिसपर को-र्म भागे तब ऐसा कहतेई ॥



प्रथमकुसुम् । ३१८ भय विन, प्रीति नहीं ॥ (हरएक काम

अपसे सुधरता अथवा भयके कारण छोग पीत भी करतेहैं ) जय कोई आदमी निरंकुश होनेके कारण

अप्रेम भावसे कार्य करता तथ ऐसा कहाजाताहै ॥ ३१९ भात छोडना पर साथ नहीं ॥ सलको त्यागना अच्छा है पर साथ छोडना नहीं इसशिक्षाके

हिपे भथवा जी लोग जीभके लोलुपतासे साथ भथवा मेल तोहदेतेहें उनके शिक्षार्थ यह कहायत कहतेहें ॥ ३२० भुखा बंगाली भात २॥ जो पदार्थ मनुष्य पहतायतसे और सदेव खाता रहता है उसका अभ्यास

·पडजाताहे जब भूख रुगती या आवश्यका पडती तो पही मांग आता तब ऐसा कहतेहैं ॥

३२१ भागे भूतकी मुंछ ही सही॥जिससे कुछ भी मिलनेकी आशा न हो यदि थोडाभी मिलनावे पा

'हेपावें तथ ऐसा कहतेईं ॥ ३२२ मुंहदेसकर वॉर्तिकरना ॥ जो होग अपनी



प्रथमकुसुम । ७९ स्रोग योगके लिये धर्म काम करते हैं उनसे शुद्ध हृदय

प्राटा जो धर्म काम करनेकी सामर्थ्य नहीं रखता ऐसा कहता अथवा जब संपत्तिवान पुरुष हरएक कामका सहस्र समझ अपनेको धरहीमे सर्व सुखी मानते हैं तब

भी ऐसा कहा जाताहै ॥ ३२८ सुंख सुंखाई तभीओलेपडे ॥ कोई काम अवकारा पाकर आरामके लिपे किपाजावे दैवात इस

अवकाश पांकर आरामके लिये कियाजावे दैवात इस प्रकारका दुःख उपस्थित हो कि उस कामके कारण अपिक दुःखदाई होवे तम ऐसा कहतेहैं ॥ ३२९ मुखे वैद्यकी मात्रा, वैद्युंठ की यात्रा ॥

२२८ चुल पंथपंग पाना, पञ्चा पाना ।। जो मूर्ल वैद्य है उनसे कोई औपिष कराके जब आ-रोग्य होनेके बदले अधिक रूज प्रस्त हो जाता है तब लोग ऐसा कहते हैं॥

ाथ लाग पत्ता कहत ह ॥ ३३० मानो तो देव, नहीं तो पत्थर ॥ (इस

इ.इ.ज. भागा ता देव, नहा ता परवर ॥ १ रत्त संसारमें जितना कुछ संबन्ध है वह सब मानने से है विना मान्य बुद्धिके सब निरर्थक हैं जो कहते हैं कि



ं ३३५ मांगे भीख, नाम रुखपतिराय ॥ योग्य-अने विरुद्ध नाम होने पर ऐसा कहा जाता है ॥

मधमकसम् ।

३३६ मा के पेट कुम्हार का आवा, कोई काला कोई गोर ॥ एक स्थानसे नी पदार्थ उत्पन्न होते वह भी फिल मकारके होते हैं इत बात की पथान प्रताके लिये यह कहावत कहते हैं ॥

हर है और सुकुमारता का नाम भी नहीं जानते दि वे दूसरोंपर पणट करनेको सुकुमारता जनावें तम आ कहा जाता है ॥ ३३८ मन जाने आप, माई जाने वाप ॥ गृढ

३३७ मेंडकी को भी ज़काम ॥ जो आदमी

३३८ मन जान आप, माइ जान घाप ॥ गृह रिपोंके हृदय का भेद ज्ञात न होते हुए ऐसा कहा नाता है ॥

३३९ मारने वालेसे बचाने वाला बड़ा है ॥ जब किसीको दुःख अथवा हानि पहुँचानेके उपाय करने पर भी भाग्यवशात कोई दुःख अथवा हानि न



ात्रयमकुसुम । 七马 वंपास मोगने की भी आदत पडजातीहै जिन छोगोंको

ेंगेनेकी भारतहै उनकी तथा तमाखु खानेवालोंकी निन्दामें ऐसा कहते हैं ॥ ३४४ मा खाने न दे, वाप भीख न मांगने

दे।। जम कोई काम लामके लिये किया जाता हो पर उसमें कई लोग गापक हो जावें तन ऐसा कहा जाताहै

ं ३४५ मनमें भावे, मुडी हिलावे ॥ जिसकी भान्तरिक इच्छा तो है पर लोगोंको यतानेको या लिजत होकर इनकार करता है तय अथवा जिसको

जो मात पसंद होती है उसके लिये जब वह किश्चित इशारा तो करता है पर सञ्जावरा मुहसे कुछ नहीं

शोलता तम भी ऐसा कहते हैं ॥ ३४६ मेरे बापने घी खाया, मेरा हाथ सुंघो॥

जब कोई आदमी ऐसी दो पातोंको मिला देताहै जिनका कुछभी संबंध नही तय ऐसा कहतेंहैं B

३४७ मुखमें राम, बगटमें हरी ॥ जो होन



64

**२५२ रिसानी वाई पुंजार छोंचे ॥** जय कोई प्रदर्भा ऐसे आदमीके द्वारा सताया जाकर रूस जाता है रे जिनका कुछभी न करसके, और फिर अपनेसे नोंछे और तुष्छ सोगोंको अपनी संतुष्टताके सिपे ष्ट देताई तय ऐसा कहतेई ॥ ् ३५३ रोन फुमरहंकी कुतिया II (कहानी) ान भीर कुनरई, छोटे व गांप पहुनही नजदीकह रही एक कुतिया थी। एक दिनकी यानदि कि दोनी विषे प्रयोगार हुई, कृतियाने सीचा कि दोनी जगहकी र्वेडन स्वाफं इस लिये ही पहरको शैनमें जाकर देया कि सोग भोजन कररहेई तथ उसने सोचा यहां क्यों टहरुं तमतक कुमरई जाळे ॥ जम महीगई तो देगा कि पहां भी सीम सारहेंहें । इस लिये शेनको जन्दीने भागी को क्या देखर्गाई कि कोण काकर पने पेषे और जुडन की सहतर तेत्रया तथ ती पदसई हुई

षुपर्रको शारी पर दहाँ भी यही हाट हुआ भाउको

प्रथमकुमुम**ा** 



प्रथमकुसुम् 🕕

आर्पा अपने शत्रुके मूळतकको नाशकरनेका उपाय करते हैं तब ऐसा कहा जाताहै ॥ ं ३५८ राजा माने सो रानी ॥ छाना ( कंखा )

पीनती आनी ॥ जन किसी ओछे आदमीका महत्पु-रुप पडण्यन अंगीकार करस्टेतेई तप समकी भी मानना पडताहै ऐसे अवसरपर यह कहाबत कही जाती है ॥ ३५९ राम २ भजना, यही काम अपना ॥

इंदुर राम र नजना, यहा कान अपना । जो सन्त लोग संसारसे विरक्तईं उन्हें जब कोई सांसा-रिक कार्गोमें लगनिकी शिक्षा देनेलगता है तम ऐसा कहा जाताहे ॥ ३६० रहतेथे वनसंदर्भे, रखातेथे चारों रे जो

जैसो जेठमास तैसो वसकारो ॥ ेें डोग भर्वरा वनमें रहते और सांसारिक आचार व्यवहार को नहीं जानते अथवा जो बिछकुछ अज्ञान और गर्वार होतेई उनकी उपभागें यह कहायत कही जातीहै



भयमकुसुम् । ३६६ छड्नादे पर विद्युडनानदे ॥ जिस घरमें ्रे। आरमी होतेहैं उनमें कुछ न कुछ खटपट अवश्य

८९

होतीहै कई टोग ऐसाभी कहतेहैं कि अलग २) होजा भो जिससे झगडान हो तब सज्जन छोग जो देश कालके ज्ञाता हैं इस कहावतको कहकर संतुष्ट कर-देतेहैं ॥

३६७ होभी गुरू हाहची चेहा ॥ जब दृष्टको इंग्ही शिक्षा दाता मिल जाता या एकसे दो नीचोंका संबंध होजातहि तय छोग ऐसा कहतेहैं ॥ ३६८ छडकेकी दोस्ती, जीका जंजाछ॥

अज्ञान आदमीसे मुहब्बत करके जब समय कुसमय का विचार न होते हुए सताये जाते हैं तय ऐसा कहा जाताहै ॥ ३६९ छड़केकी यारी, गधेकी सदारी ॥ अपि

वेकीसे भित्रता करनेसे उसकी अविवेकताके कारण सरेव यदनाभी उठाना पडतीहै तन ऐसा कहतेहैं ॥

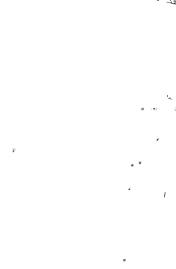

पथपकुसुम ।

२७६ विरें दालरोटी, सर्वेवात सोटी ॥ घमसे हिंदे सानेकी किकर कोजातीतम देसा कहते अथया रेन्दुभंकि लिपे ग्रंदिम दाल सेटी साते आपे हैं मानकल्के आपार प्यवहार देस नवयुदकंकि शिक्षा-

भी यह कहाबत कहते हैं ॥ ३७७ सीपी अँगुटी, पीव नहीं निकटसा॥ तब दुष्ट मनुष्यसे कोई आरमी भपना काम मीपी तह निकासना पाहे और न निकटे तब पेना कहा तत्त्र है ॥

३७८ सिरफोड़ छड़ना, लोप जोड़ साना ॥ वर कोई भारभी सहाई होवेदर अपने कुरुत्वमे अस-व होना चाहना है तो उसके जिलाये यह कहारन की जाती है ॥

री जाती है ॥ - २७% सिर-सैंडापे, सुद्दंहरूका ॥ जब काम गवा है ॥ ८० सो सुनारकी, एक छोहारकी ॥<sup>ज्ञा</sup> ादमी किसीको थोड़ा २ बार २ सतावे <sup>प्र</sup> कही बारमें ऐसा सतावे कि सबका बदला है। ऐसाकहा जाता है ॥ ९ सांचको आंच क्या ॥ जब कोई आर्री लताहो और लोग घडकार्चे तो वह **दर**ता वी किहते हैं। २ सब रात पीसा ढँकनी (पारे) <sup>हे</sup> ॥ जब कोई काम बहु परिश्रमसे तो किया अन्तमें फल तुच्छ मिले तब ऐसा कवते हैं। ३ सारा जाता देखिये आधा दीजे वांट<sup>॥</sup>

हानि होतीहो और दूसरेको आधी देनेते वन्। हो देदेना चाहिये जो स्टोग ऐसे निर्वृद्धि हों

ा भारा करना ह आर काई आइमा था!ण हरनेपर कहे कि अवतो थोडा रहमया तन <sup>हुट</sup>

प्रथमकुसुम । कि उनका माल चाहे नष्ट होजावेषर देनेमें तो हाथ ज़ता है तब ऐसा कहा जाता है ॥ ३८४ सहाते की छात सही ॥ अनसहातेकी

उकी साधारण बात भी बुरी लगे अथवा जहां प्राप्ति े आशा है वहां दुवेचन सह छेवे पर जहां मानि नहे री की साधारण चातसे भी अवसन्न हो तम देसा हा जाता है ॥

तनहीं ॥ जब मित्रकी गार्टी भी कोई सहै परा

३८५ सुना घर चीरोंका राज ॥ निस घर्रें गेर रपायरार आरपी नहीं उसके आरपी जब मन-भी चाल चलने लगते हैं तब ऐसा कहते हैं ॥

३८६ सुकुपार यीवी, चठाई कारुहँगा ॥ जर

। हितप ऐसा कहा जाता है ॥ ३८७ संपत्तिसे भेट नहीं, बातंबिः उठारठे ॥ फरानी म किसी समय एक स्वास जी अतिही दरिवृह

ीर पढा भारमी कंजूसपन और भद्दी पीयाक परिन-

भेंस अवश्य छेना चाहिये स्त्रीने कहा अन्य भैस आजावे तो अच्छा है मैं अपने भाईके घर छ दे आया करूंगी तब उसका पति क्रोध करके हा लगा क्योंरी १ में क्या तेरे भाईके बाहते भेंस तेर्ड ऐसी २ बात चीतमें मार पीटकी नीवत गुजरी) व 🚣 मूर्ख आदमी निष्पयोजन आपसमें झगडने सगरी तब ऐसा कहा जाताहै ॥

३८८ सोवतथी, अरु विछी ? किसी आर्प पाई उपतेको विछीना की कोई कर हो और तिसपर कोई आश्रय अथवा बहाना निह जावे जिससे उसका मनमाना काम पूर्ण हो सके अपर

जब आलसी लोग कुछ बहाना करके बेठ रहतेहैं हैं।

भी ऐसा कहा नाता है ॥ ३८९ सांचीकहे खुश्रारहे ॥ जो होग सत्य बी छते हैं वे यथार्थमें सुसी अर्थात निधिनत रहते । े. शिक्षार्थ ऐसा कहतेहैं ॥

३९० स्निका रंग रूखा ॥ सदैवकी चाल कि जु बात लोगोंको पुरी लगती और सुंठी चावलूसीसे

ज़ मात लोगोंको ग्रुरी लगती और संही चापलूसीसे सब अमन रहतेहैं जब ऐसा अवसर आता है तो यह ब्हाबन कही जातीहै ॥

३९२ ज्ञीक का विवाह, सनौरोंक उजियाछो। कोई काम जब घडे उत्साहसे तो कियाजावे पर उसमें काम सब कंजुसीसे किया जावे तब ऐसा कहतेहैं ॥

ं ३९२ सर्वे झुठा मरगये, तुमको तापभी न आई ॥ अति पापी आदमीको जब पाप पुन्यते नहीं इरता तब पेसा कहतेहैं ॥

षानेपर पूरा २ दंढ पाताहै तब ऐसा कहतेहैं ॥ ३९८ सुख कहना जनसे दुःख कहना मनसे।। षो सोग सुखर्मे वो किसीसे बोलते भी नहीं पर दुःखर्मे

जो लोग सुलमें तो किसीसे बोलते भी नहीं पर दुःखमें २२ रोते फिरतेष्ट्रें उनके शिक्षार्थ यह कहावत दें।

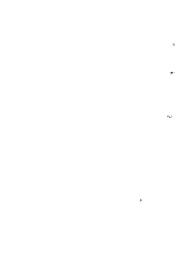

३९९ सलीसे सम भठा, जो भीन उत्तरदे ॥

आदमी किसीका बहुत समय व्यर्थ खोता और नरेनेका उत्तर नहीं देता पीछे धंटे दोधंटेमें कुछ वे तय ऐसा कहाजाताहै ॥

ๆๆๆๆหนาเ

४०० सबेकगुरु गोवर्द्धन चेला ॥ जो आदमी सि पालाक और चतुर होताहै उसकी उपमार्ने यह हादत कहतेहैं ॥

४०१ सेवाकाफलमेवा ॥ जो जिसकाममें परि-र करताहै उसमें फलभी मिलताहै तब देसा कहा ताहे ॥

. ४०२ सुईभर छान, मृसङभर अंधेर ॥ जहां हत बारीक बातका विचार कियाजाता पर मोटी २ तौंपरं घ्यान भी नहीं दियाजाता तय ऐसा कहतेहैं॥

४०३ सुरतसे, कीमत वडी ॥ अच्छा रूप हो

निष पदार्थका मृत्य यदजाता तय ऐसा कहते



मधमकुसम । .९ भारमी दूध ढालेंने यदि उसमें हम १ घड़ा पानी ेळ आवेंगे तो क्या जान पड़ेगा, ऐसासीचं सम एक २

ड़ाः पानी डाल आये । बादशाहने समह आकर लाकि होज पानीसे भरा है दूधका नाम नहीं तद रियल को गुलाकर सब हाल कहा । भीरयल बोले, हैं। पनाह । मैने तो पहिले ही अर्ज किया था ॥

िष्ठ०६ हाथमें सुमरनी, बगलमें कतरनी ॥ जो गि बाह्य तो साधुवृत्ति रखते हैं पर अंतरमें बहे ी भीर े हैं उनकी यथार्थता बतानेकी यह ्र जींहरी जाने ॥ मो मनुष्य

अनिशत है जब उससे ऐसी ं ी है तय ऐसा कहते हैं ॥ ., नहीं ॥ बहुषा पति-विना जांचे केवस सोंगोंके

ं उसी पासे किसीका



ाषथमकुसुम। १०१ लिपे बहुत २ विनती करते हैं तब ऐसा कहा जाताहै। ं ४१३ हाथमें सुमरनी, बगलमें कतरनी ॥

हैं उनकी पथार्थता प्रगट करने को यह कहाबत कहते हैं.॥ ४९४ हाथी निकल गया, पूंछ रह गहें॥ जय किसी कार्यका षहतसा अंग होजावे और कुछ शेप

जी लीग धर्मात्मा का ऋप धारणकर लोगोंकी उगते

पहुतसा भाग तो करवें पर थोडेंके लिये असमंजस करें तब ऐसा कहतेंहैं ॥ ४९५ हाथ कंगनको आरसी क्या ॥ जो कान-

रहे तब ऐसा फहतेहें अथवा आदमी जब किसी कामका

या बातसाहरे होती हो और कोई उसके लिये पूछा पूछी या निर्णयकरे तब ऐसा कहतेहैं ॥ ४९६ हिसाब कोडीका, बखशीश छाखशी ॥

४ १ ६ ६ ६ में कोडी ने बार करते पर दान जो होग हिसान तो कोडी ने का करते पर दान हासोंका कर देतेहैं उनके छिपे यह कहावत कहतेहें ॥

46° ¥ ş

त्रम अथवा जो लोग मनमें कपट रखके धर्मकाम करते और जब उनकी मनसाके अनुसार दशा होतीहै तब भी ऐसा कहा जाताहै ॥ ४२१ हाथींके दांतमें रांटा (डाँडा ) ॥ जन

भयभक्तम ।

यहे आदमीको तुरुछभेंट दीजाती और वह उसे तुरुछ समझता या बहुत सानेवालेकी अल्प भोजन दिया नावे तय ऐसा कहतेहैं कभी २ बलवान के हायसे छोटा काम सिद्ध न होनेपरभी ऐसा कहा जाताहै ॥

४२२ हाथीके दांत लानेके और, बतानेके और॥ जब किसी आदमीके अभ्यंतरमें तो और बात रहतीहै और दूसरोंसे औरतरह की यातें करताहै तम रेसा कहते हैं ॥ ४२३ हंसा ती सरवर गये, भये कागा पर-

धान ॥ जहां पहिले सज्जन स्वामी द्वारा अधिकारके मनुष्योंको सुख भिलतारहा ही यदि पीछे कोई दुः उस स्थानपर आकर सनावे तब ऐसा कहतेहैं ॥



८ आती उक्ष्मीको छात मारना ९ आंख मीची तो सदा अँघेरा

१० सांत भारी तो जीज भारी ११ संपेक सागे दीपक रखना १२ सामोकी कामने नीजों गा

१२ आमें की कमाई नीवूमें गमाई १३ आमा फले तो नीचानमे १४ आग खाय ते आंगर दगले

१६ आटेमें नमक, सचेमें सङ १६ आटेमें नमक, सचेमें सङ १६ आन फॅसे भई आन फॅसे

१६ आन फॅसे भई आन फॅसे १७ आपकी टापसी पराई सो कुसकी १८ आप बीती के परवीती १९ आप टिसे और खुदाबांचे

२० भातेका बीछ वाछा जातेका मुंदकाछा २० आतेका बीछ वाछा जातेका मुंदकाछा २९ उदाउका छोना न माधवका देना २२ उदाउका माछ बटाउमें गाय २३ उत्ततेका पाँव पढना



४० गूंगाकी पारसी 89 ग्रहणमें सांप मारना

प्रथमकुसुम ।

४२ गांवका जोगी आन गांवका सिद्ध १३ पासकी गंजीका कुत्ता खायनखानेदे

४४ चंडाल चोकडो 84 घनेसे फोड़ना

8६ चने खाकर दाथ चाटना

४७ चमारका महा ( छांछ )

४८ जलेपर नमक छीटना ४९ जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि

५० झट मॅगनी पट व्याह

५१ गर्छी भूटीमें जाऊं एक संदेशारेती जाई ५२ उक्रो मरी सो मरी पैयम पर देसगये

५३ देउफी नामरी साटी दोय कि मीटी ५४ दुनियां द्वकतीरे द्वकाने बाटा चारिये ५५ देसतेकी छुगाई अंपाटेगया

५६ दोस्तीमें छेन देन, वैरका मूछ ५७ घट्या लगाकर माफ मांगना 🔧 ५८ धोबीका भाई पत्थर ५९ धोबी बेटा चांदसा ६० नकटीके साम्हने नाक पकड़ना ६१ नकार खानेमें तूतीकी आवाज ६२ न मिली नारी तो सदा ब्रह्मचारी ६३ नाक कटा तो कटा, परची तो चटा ६४ नाचने वाळेके पांव फरके ६५ नोकरी पाथर परकी जड ६६ पराया लडका पहाड चढाना ६७ पड़ोसीकी दो फोड ओर मेरी एक ६८ पत्थर पर पानी ६९ पत्थर पिघलना 🔻 ७० पाहुनेसे सांपपकडाना पांच अंग्रुटी बराबर नहीं होतीं

प्रथमकुसुम १० ५ 900 ७२ पांच अंगुली पहुंची शोभेः 🗀 🥶

, ७३ पानीसे पतला क्या . ७८ पानीमें भाग छगाना 🕟 ७५ पाप पहाडपर चढ्कर प्रकारे 🚁

७६ पेता कहीं झाडपर नहीं फछते ः ७७ पीया सो योथा पाउँते साथे 🕬 🧀 ७८ वकरेकी मा बचेकी कवतक खेर

७९ वबुल्योकरः आम साना मांगेगी 🧺 🐠 ८० बारह वर्ष दिल्लीमें रहे काम अरभूजेकाकिया

८३ विच्छका भंतर न नाने सांपके विटमें दाय द्वाले ८२ भय पित्र श्रीत नहीं करता है है है है है

८३ भई गति सांप छाट्ट्रेंट्र केरी 🕬 🗤

८४ भरमभारी सीमा साली 🗥 🤭 ८५ भरोसेकी भैंछ पाडा च्यानी कि कि

८६ भटा एकको पितकरे करे एकको वाय

990 कहायतकल्पड्रम । ८७ भूखा सिंह तृण न खाय ८८ भूड सराकी, गौन गंधाकी ८९ भूरका छड्लाय सो पछताय, न साप हो पछताय ९० मनसुडा विन माथा सुडा किसकामका ९१ मसमछीज्ती ९२ मारसे भूत भाग ९३ मारतेक पीछे और भागतेक आगे ९४ मृतदियाग्लना ९५ मोत संह माँगी न आवे ९६ मोतीका पानी स्तरा सो स्तरा ९७ रासपत तो रसापत ९८ रास्तेमें हमें और असि दिसाने ९९ रिपें ते रानी पानीभरिते छोंडी ° राज नहीं है पोपाबाईका । राजा स्टे ती किससे कहे

मधमकुसुम । 999 १०२ राजा कर्णका पहरा है

° २ रोड़ा मीठा हो तो सियाछ न छोडे 1• २ टोइने चने १०५ लोमडीको अंग्रसदे

१०६ छेरादेना गाँडका काम छड़नेको मीजूद १०७ हेना ससका देना नहीं १९८ वर मरोके कन्या मरी, मेरी गौरका भा-

हाभरी १०९ पहतीगंगा पांचधीना

११० देइया बरस पटावही योगी वर्ष बढाव १११ व्यामके आगे पोड़ा नहीं दौडसका

११२ शेखिचछी का विचार ११३ सनमाजाँप और में सनका छाड़ सार्क

११८ सब धबकी संभाटना में अपनी फोटताहूँ ११५ सोप टेडाचरेपर गॉर्गावें सीपा

११६ सात पोषकी छाठी एक जनेका बोझ ११७ सातपांच मिटपीने काज

११८ सिन्धु तैरकर सरस्वतीमें हूबता ११९ सिंहका बचा सिंहही होयं

१२० सिर संखामत तो पगड़ी बहुत 🗀 १२.१ सिफारिशकी गधी घोडेको छातमारे

१२२ सुलमें निद्रा दुःखमें राम १२३ सीच्हेमारकर विलहजको चली १२८ सीदवाने एक हवा

१२५ सोनेको दाग न लागे १२६ हरनवाळे विसमिछा

१२७ हनता को हनिये पाप दोष ना गनिय १२८ हलालमें हरकत हराममें गरकत १२९ हें।रिल लकड़ी पकड़ी सो पकडी

१३० होन हार विरवान के होत चीकने पात

इति मथपकुसुम समामा

## द्वितीय कुसुम ॥

## अंगोजी

Children of the same parents.

१ (चित्रंत आफ् हि सेम पेरेन्ट्स) एकही पा वापके पालक, एकडी संगकी दो फाड़, ॥ परहारमें समानता घतलानेका जब अवसर आता वर यह कहाबत कही जातीहै ॥

Cocks Make free of horses' corn.

Cocks Make free of horses corn.

९ (कॉक्स मेक की आफ होर्सेस कॉरन) पारके

पेते दिवाछी ॥ जी छोग दूसरेके पेते से पा घटा

पाके कमापे हुए पनसे आनन्द ननाता और उसे

न्यर्प राप दारा उड़ाताहै सब यह कहापत कहेनेई ॥

Clouds that the Sun binds.

३ ( ब्रीइस रेट रिसन माहत्व्स ) द्वायके किये को पया पछताना ॥ पष कोई आदर्श अपने हायमे कुछकाम विगडनेपर पछताने उपना नय ऐसा पहनेर्दे में 118

कहावतकल्पद्रम । Common fame is often a Common liar. ४ (कॉमन फेम इज ऑफिन ए कॉमन टाए)

माथे मृढ़ेजती नहीं आघे ओढ़े सती नहीं ॥ कोर्र मनुष्य जो जिसका चिन्हहै उससे रहित होतेपर पी चाना नहीं जाता तब ऐसा कहतेहैं ॥ Confide not in him who has once deceived 70 ५ (कनफाइट नॉड इन हिम हू हैन वन्स हिर्स.

व्दपू) कुत्ता एकहीवार रोटी छेनाताहै ॥ बो भादमी किसीके साथ एक बार छलकरे ती किर उसके

चैतन्य होजानेसे कपटीका कपट दुवारा नहीं चढ़ सक्ता तय अथवा जो आदमी किसीते एकवार ठगाउँ गयाहो तो दुवारा होशयार रहताहै तबभी पेह

Confidence is the companion of success.

६ ( कॉनफीडेन्स इज दि कॅम्पेनियन ऑ ो<sub>स</sub> ) सफलताका मृल विश्वासहै ॥ दुनिया . काम विश्वाससे चलतेई जब कोई मनुष्य दूसरे द्वितीयकुत्तुम । १९५ विश्वास म करके द्वानि अथवा दुःख पाता तम ऐसा

हतेहैं।| Conscinces and corresponsessed a perce coalesce ( कॉन्सीएन्सेज् एन्ड कवेचिअस नैसकेन नेवर

हेतेस ) ईमानदारी और वेईमानी एक साथ नहीं॥ कोई आदमी ऐसी दो बातें जो एक दूसरेसे फिर्च हीं (जैसे रोना और हंसना )एक साथ करना पाहता तम ऐसा कहतेंहें॥

Contempt will roon kill an injury than revenge (कन्टेन्यूट पिछ सून फिल इन इंनरी देन रिन्न) जी सुन्त्रचीनेही मेरे सूर्यो दिप दीजे

ताहि ॥ यो प्रते करनेहीसे अपना काम प्रकृत होने। इस करकेन करना चाहिये जो तोग इसके दिरुद पटवेर्द उनके तिये ऐसा कहनेहैं ॥

पटनेंद्रें उनके टिपे ऐसा कहनेंद्रें ॥ Contentement can power really be purchased. ९ (कर्न्टन्टमेन्टकेन नेवर सियती थी परिषेक्ट रुष्टे) संतोष कभी नहीं सरीदा जासका ॥ जंनीप

क्हारदक्तहरू । 175

पद एक स्वादातिक पुन है जो अमूल अर्थार्ष देनेचे पात नहीं होता दिनका वंतीपी स्वज्ञानी न पर हुनरेकी देला देली मंदीप करकेशालाकी हैं

exploits than force.

करतेई उनके विषयमें यह कहाबत कहीं अतिहैं Cranel and visite schiere more & gra

३० ( कोंतिल ऐंड विज्ञडम एवीव मॉर ऐंडरी पुत्रमुल्याइट्स देन फार्च ) बळसे कळ बढवी मनुष्य स्वयं उतना काम नहीं करनका निवना कलकी -महायवासे करतकाहे तब भ्रमन कामके करनेकी जब कोई सहज रीति बताने भी ऐसा कहतेई अथवा बटकी अपेक्षा बुद्धि जम अधिक काम निकलताहै तीती ऐसा कहा म Covetlous men are bad sleepers.

· (कॉर्येचम् भेन् आर चेड् स्टीपर्स ) टे बार निद्धा नहीं ॥ इस संसार में . 🖟 ईं वे घन संचयके हिये रात्रि दिवस

न्ते रहते हैं यहाँ तककि घडीशर आराम नहीं पाते । 👌 कोई छोभी कहता है कि भाई हम को कभी भी

390

द्वितीयकुस्म ।

ख़ नहीं, तब ऐसा कहते हैं ॥ Courage without conduct is like ship without

iallast.

१२ ( करेज विदोट् कान्डक्ट इज लाहक ए शिप पिरोट् पालास्ट ) होज्ञायारीके विन हिम्मत नाहक

है ॥ भादमी जब हिम्मतवान तो हो परंतु होशपारीन होनेसे कोई भी कार्यसिद्ध नहीं कर सका तब ऐसा कहते हैं ॥

Orosses are ladders that lead toheaven १३ (कोसेस आर छेडर्स देट छोड ट्र हेवन् )

निना मरे स्वर्ग न दिखाया। कोई काम जब अपनी

शिक मरशीके माफिक अपने ही किये विना नहीं पनता अथवा कोई आदभी अपने कहनेके अनुसार

शिक २ काम नहीं करता तय भी ऐसा कहते हैं ॥

Danger past God is forgotten.

१४ (डेन्सर पास्ट गांड इन फार्मान) हु रामा, सुलमें वामा ॥ सभी भारमी दःसर्ने रेपे भीर सुरामें भी का स्मरण करते हैं तब ऐसा

Dead Man tells no tale.

१५ (डेड मैन टैल्स नो टल ) मुभा मार् माया नहीं छठाता ॥ जो बात निश्वत तया ह सिद है उसमें यदि कोई आधर्य जनक अपूर्व <sup>वा</sup> का होना पतावे तब उसकी असत्यता पगढ करें।

ऐसा कहते हैं ॥

Do not spur a free horse. १६ ( हू नोट स्पर ए की होर्स ) तेज पोंड़े एड़ी क्या ॥ जो आदमी अपने काममें तेन हैं कामको इस प्रकार सावधानी और योग्यतासे की

॰ ्षे कुछ कहनेकी आवश्यका नहीं है

े प्रभी कोई जपरसे ताडना करे तब ऐ

999 Deserve success and you shall command it.

🎎 १७ ( हिजर्व सक्सेस एन्ड यू शैछ कमान्डइट ) रिय को सब जोग ॥ जब आदमीके अच्छे वर्ताव कारण दूसरे लोग उसके साथ भी अच्छा वर्ताव

द्वितीयकसम् ।

था मित्रता रखकर सुख दुःखमें सहायक होते हैं तब ता कहा जाता है ॥

Diet cures more than the Doctors.

ी उत्तम चिकित्साहै ॥ जब अवगुणकारी राथोंके सानेसे किसीको रोग होजाताहै तब वह गैपिथ तो करता है परंतु पत्थ्य नहीं रखता तथ ऐसा

हजाताहै ॥ अथवा जो मनुष्य प्रकृति अनुसार जिन करके निरोगी रहता है उसकी प्रशंसामें भी यह

हारत कहतेहैं ॥ Divine the power of giving with the will to ite oppurtunity.

१९ ( डिवाइन दि पायर आफ गिविंग विध दि



355 Every one thinks his his shilling worth thirteen त ) अपनी सो छापसी, दूजेकी छेई ॥ संसारमें रुप मनुष्य ऐसे हैं कि अपने और दूसरेके पास

द्वितीयकुरस्य ।

क्सा पदार्थ होनेपर अथवा अपने सरीखा ही काम तरेको करनेपर अपनेको अच्छा और दूसरेको युरा हितेहैं तम यह कहावत चरितार्थ होतीहैं। Evry thing rises but to fall. २९ ( पन्नी थिंग राइजेज बर दु फाल ) चुई स्रो

है।। आदमी जो काम सदैव करता है उसमें हानि र्कन एक दिन अवश्य उठाता है दूसरे जब कोई रमी या. यात बढते २ वढ जाती है वह अन्तर्मे सी समय न्यून दशा की अवश्य माम होता ही इसी

हार मो अधिक अभिमान करता है उसका अपमान Every tub must smell of the wine it holds. ं ३० ( एमी टब मस्ट स्मेल आफ दि बाइन) इट

क्सी न कभी होता है तब ऐसा कहते हैं ॥



हितीयकुसुम । १२३

Every one thinks his his shilling worth thirteen

(१)

२८ (एडी यून थिंक्स हिन शिलिंग वर्ध थटीन

त ) अपनी सो लापसी, दूजेकी लेई ॥ संसारमें पा मनुष्य ऐसे हैं कि अपने और दूसरेके पास सा पदार्थ होनेपर अथवा अपने सरीखा ही काम रेके करनेपर अपनेको अच्छा और दूसरेको बुरा होते हैं तम पह कहाबत चरितार्थ होती है ॥

Evry thing rises but to fall.

२९ (पनी थिंग राहजेज बद दु फाल) चंद्रे सो है ॥ अदमी जो काम सदैव करता है उसमें हानि मुक्त दिन अवस्थ उठाता है दूसरे जब कोई

र १ (भागिया रार्थण जन हु ताल ) चुन् सा है ॥ आरमी जो काम कदैन करता है उसमें हानि इम एक दिन अवश्य उठाता है इसरे जब कोई इमी या बात बढते २ वढ जाती है वह अन्तमें की समय न्यून दशा को अवश्य भाम होता ही इसी गर को अधिक अभिमान करता है उसका अपमान कभी न कभी होता है तब ऐसा कहते हैं ॥ Every tub must smell of the wine it holds. ३० (एमी टब मस्ट स्मेठ आफ़ विवाहन इट



द्वितीयकुसुम् ।

राय ठाडू नहीं खाये जाते ॥ जो आदमी लाभ ्राक सबही काम जल्दींसे इकदम करनेके लिये छट पराते हें उनके उपदेशार्थ यह कहावत है ॥ Fancy passeth beauty.

३४ (फैन्सी पासेथ ब्यूटी ) मन मिल्रे जिसकी नाति क्या पंछना॥ जब किसी आदमीको जो पसंद भाषा उसके विषयमें सर्वत्रकार के अच्छे बुरे निर्णय

जब ब्यर्थ जातेहें तब ऐसा कहतेहैं ॥ Fetters though made of gold, are fetters still. ३५ (फेटर्स दो मेड आफू गोल्ड आर फेटर्स (स्टल)

सोनेकी बेड़ी क्या वेडी नहीं कहलाती ॥ यपपि दार्थ एकही आकारके व एकसेही सुखदाई दुःखदाई हीं पर उनको समय अथवा मृत्य या उनकी अवस्थाके भनुसार मान्य दिया जाताहै तेय यह कहावत कहते हैं

Ever spure, ever bear.

३६ (इवर रूपी इवर बेर )मियां जोड़े पटीर हुदा उठावे कुप्पा ॥ जब होशी भारमी अपने



कोई दूसरा करें और फल दूसरा पाने तब ऐसा He that wears black, must bang a brush at his

४० (ही देट वैअर्स व्लेक मस हैक्स ए झश एट हिन बैच ) भेडिया धसान ॥ सरैवकी चालकी जब सब आदमी विना निर्णय अंगीकार या घहण

किये जातेहें तब ऐसा कहा जाताहै ॥

He robes his belly to provide for his back,

४१ ( हा रोबस हिज बैली टू मोवाइट फार हिज <sup>पेक</sup> ) घरमें ऊंदरे इंड पेलें, बाहिर वडी २ बाते मारें।। जिसके घरमें पेसा तो है ही नहीं पर छोगोंमें

, वहा २ रोसी हांकता है अथवा चने तो साने को न मिलें पर चांबल बतलाताहै तब यह कहावत कहतेहैं He adopts new views for loaves & fishes. ४२ (ही इहाप्रसन्यू न्यू फार छूबस ऐन्ड फिरोश)

सानेके पाँछे बाबा होना ॥ जब आलंकी अथवा

निरुयोगी पुरुष लानेसे तंग होजाते हैं यूपी म और विवेक कुछभी नहीं पर पेट पोषणके 😲 [ साधु ] बनजाते हैं ॥ जैसा कहाहै-नारि मरी र्ष संपति नासी, मूह मुहाय भये सन्यासी ॥ ऐसे लोगी लिये यह कहावतहै ॥

If one will not another will,

४३ ( इफ वन विल नॉट अनादर विल ॥ वा क्रकडून होता क्या वहीं सुबह होता ॥ यहि 🖣 आदमी इस चातका घमंड करे कि अमुक कार है विना न होगा यह विचार निर्मूल है ऐसे निर्मूल विन करनेवालोंके लिये यह कहावत कही जाती है।

If a man once fall all will tread upon him-४४ ( इफ ए मैन ओवंस फाल ऑल विटर्री

भपान हिम ) मरतेको सब मारे ॥ जो होग रीनी वनहींको सब सतातेहैं क्योंकि वे बदला नहीं है है और ऐसेही अवसर पर यह कहायत कही जातीरे!

It is not lost what a friend gets.

४५ ( इट इन नॉट लास्ट व्हाट एकेन्ड गेर्स) ई

सिचडीमें दुछा ॥ जिससे जिसका मिलना संगंवहै ्रि विना भेरणांके यह नियमित समयके पहिलेही रवरमेव मिलजावे अथवा जिसका जिससे मिलना

·दितीयकुसम् ।

संमवहै उसीकी ओर दुछे तो पेसा कहतेई ॥ Liko dog & cat. ४६ (लाइक डाग एन्ड केट ) विल्ली चूहे की

दोस्ती ॥ जब दो ऐसे व्यक्तिकी मित्रता ही जिनमें एक इसरेको डरता हो अथवा दूसरा उसे भएभीत किये रहता हो तय ऐसा कहते हैं ॥

A man is known by the company he keeps.

४० (ए मेन इज मीन माइ दिकम्पनी ही कीप्स) जिसे अन्नकी तैसी डकार ॥ जब जैसे आदमी को

निर्देश सुहबती फिल जाते हैं तब पेसा कहा जाताहै ॥ Marriage is benorable in all & the bad indefold ४८ (भेरेज इज आनरिजिट इन आट एन्ट दि

Marriage is honorable in all & the had indefoled ४८ (मेरेन इनं भानरेषित इन भात एन्ड दि पेड ऐनडी फाइल्ड) सासरे जानेवाटी कोई छिनाठ

कहाबतकल्पर्युम । दिस्योगी पुरुष सानेसे तंग होजाते हैं परी

और रिरेक कुछती नहीं पर वेर पीपते ए

[ साष्ट्र ] बनजावे हैं ॥ जैसा कहाई-नारि गी सेट्डि नासी, मूड मुडाय भपे सम्पासी । हेरे हेरे

226 37.5

किरे यह कहाबबेहैं Il

१३ ( इक दर दिल नॉट अनारा तिन । ह इक्कून होता क्या वहीं सुब्ह होता ॥ वी है अत्रे रू बाउका प्रवंड करे कि अपूर्व गा दिसा क होरा पह विचार निर्मूट है हो सिंह शि कररेडाल के तिये यह कहावन कही जाति। के मार्थ कराइकी

संचढीमें दुछा ॥ विससे निसका मिछना संनवेहें दें निना नेरणांक वह नियमित समयके पहिलेही १वपेन मिडनावे अथवा निसका निससे मिछना संमर्दे उत्तीकी और दुछे तो ऐसा कहतेहैं॥

Liko dog & cot.

28 ( साहक डाम एन्ड कैट ) विल्ली चूहे की होती ॥ जब दो ऐसे व्यक्तिको मित्रता हो जिनमें कि दुस्ति हो स्ता हो जिनमें कि दुस्ति होता हो अथवा दूसरा उसे सपसीत किये हिंग हो तब ऐसा कहते हैं ॥

A man is known by the company he keeps.

४७ ( ए मैन इज नीन बाइ दिकम्पनी ही कीएत) मैसे असकी तिथी डकार ॥ जब जैसे आदमी की विहेसुह्वती मिछ जाते हैं तब ऐसा कहा जाताहै ॥

Marriage is honorable in all & the bad indefold. ४८ (भेरेज इन भागरेथिल इन भार एन्ड हि

१८ ( मेरेन इन भानरिवल इन भार एन्ड रि रेर ऐनडी फाइन्ड) सासरे नानेवाली कोई



कि (५१) प्रिवर देट ऑफन गोज टू दि बैल बैक्स प्रदेशस्यः) पापका चड्डा एक दिन फूटता है ॥ ुजी (पाप) कर्म गुप्त रीतिसे किये जाते हैं वे पक न एक दिन पगट हो ही जाते हैं तब ऐसा कहा

939

द्वितीयकुसुम् ।

Plenty makes daidy danty ं ५२ ( हेन्दी मेक्स हैन्दी ) जितना गुड़ डाली सतनाही मीठा ॥ किसी काममें जितना अन व्यय

जाता है ॥

भयना दिचार अधिक किया जावेगा उतनाही पनेगा पह शिक्षामय कहावत है ॥ Small rain will lay a great dust.

पड़ (सालीन बिल ले ए बेट हरट ) अधूरी पड़ा छल्के ॥ जब अधूरे काममें बहुबड़ और जुराई उराज होती तब ऐसा कहा जाता है ॥ "To stop the month of a dog with a sop. 'Use हे स्टॉप हिमीय ऑफ ए डॉग बिय ए

सार ) भूकते कुत्तेको रोटीका दुकडा॥ जो मनुष्य

132

भंगड़ाई करता है वह कुछभी पाने पर जब चुप पा ही जाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ Strive not to vie with the powerful.

५५ (स्ट्राइव नॉट हू वाइ विश्व दि पावर कुत ) पड़े के साथे छोटा जाय ॥ नहीं मरे तो मीरी धाष ॥ जब कोई छोटा मनुष्य किसी भी विषये बढ़े आदमी की मराबरी करके दुःस पाता है तर्ग

ऐसा कहते हैं ॥ Such as bosat must foot much ५६ ( सच एज चोस्ट मस्ट फैल मच ) झहंबार मातकी निज्ञानी है ॥ जब पयंश्व आरमी माण

नाय दूरत पाने तथ ऐमा कहा जाता है ॥
bolitule to at timen two best society.
५७ ( सालिटपुढ इन पट टाइन्स रि देस्ट सुना
पटी ) जंगल में मंगला। जम किसी समय पर निर
काम व स्थानमें सुन्य होनेकी संभवना किसीको नर्र
ह और यदि किसीको सुन्य यान होने तो ऐमा का

जाता है ॥

५८ (सेट् बीन्ड्स टू यूअर जील बाइ डिस-कीशन ) मनके घोड़को विवेक की लगाम ॥ इस

संसारमें चित्त घोड़ेसे बढ़कर चंचल है यदि वह विचार ह्यी लगाम के द्वारा वश न किया जावे तो हानि होता है इसलिये हरएक बातमें जो विचाराविचार न करके दिलके माफिक करते हैं तब ऐसा कहा

Sweet are the slumbers of the virtuous. ५९ (स्वीट भार दि स्लम्बर्स ऑफ दि बरच-अस ) सांचा सुखसे सोवे ॥ जब कोई बात पगटमें

. युरी मालुम होती हो और परिणाम में अच्छी तथा सामकारी हो जैसे कठवी औपि तब यह कहावत कही जाती है ॥

Set not your house on fire to be revenged of

६० ( सेट नाट यूअर हीस ऑन फावर ट मी रिवे

कहावतकल्पद्रम् । 338 अदिमून ) चन्द्रमासे वैरटेनेको घर न जलाओ

जब कोई नुकसान रुखे बडेसे बर तथा बरहा हैरेंग तम्यार होता है तब ऐसा कहते हैं॥ Soft woods ate hard argeumats.

६१ (सार्ष्ट् वर्ड्स् आर हार्ड आर्पुनेर्ह्ण मृदु भाषण वडी विनती है ॥ मीठे पवन बोडी पाटिके सप मित्र तथा सहापक होते जिससे वहनी

केसा भी कठिन काम क्यों न ही शीप सिब ही गा ह तथ ऐसा कहते हैं ॥

The burnt child dreads the fire. ६२ ( दिवर्न्ड चाहलुढ देहम दि कापर ) इपर जटा छाँछ फूंक २ कर पीता है ॥ जो भारी

ी पुक्रवार किसी काममें हानि उठा है?

भी उसमें सहस भी काम करना है। विधानीमें करता तब देशा कहते हैं।

ll stomach loaths the honey reinb. दिव्ह स्टमक छुटम दि हान कोरब ) भ

## द्वितीयक्सम । 934 पेटपर शक्कर खारी ॥ जब कोई भर पेट खा चुकता र्दे फिर उसे कैसा मीठामी पदार्थ क्यों न खिलाओ

वे स्वाद लगता है तब ऐसा कहते हैं ॥ Throw not pearls before the swine. ६४ (भो नॉट पर्छस विफोर दि स्वाइन ) भैंसके आगे भागवत्।। जब अज्ञानी तथा अरसिकके सन्मुख

अच्छी २ मातें कही जावें और वह न उसे समझे न उससे पेम करे जिससे कहनेवाले का पारेशम व्यर्थ जावे तम ऐसा कहा जाता है ॥ To deal fool's dole.

६५ (दुबील फूल्स बोल ) घर बेचकर यात्रा करना ॥ जो आदमी किसी कामका परिणाम जानता

है कि बुरा होगा क्योंकि अभी इसके करनेमें असमर्थ है उतने परभी उसी कामको करनेके लिये सर्वस्व सोकर कष्ट उठावे तब ऐसा कहते हैं ॥

इति दितीय कुसम ।



वरभोग करना आवश्यक होताहै तो ऐसा कहा जाताहै ७ उड़ती पहाड़ी पगपर ठेवों नहीं ॥ कोई उपहर अपनेही हाथ अपने ऊपर जब कोई ढाल ठेता

ाय ऐसा कहा जाताहै ॥

त्तीयकसम् ।

काम करनेकी रीति ज्ञात न होनेपर जब कोई उसके

330

उत्तम पदार्थकी अस्तात्वतामें जब मध्यम तथा निष्ठ-को मान मिलताहै तब ऐसा कहा जाताहै ॥ ९ ऊपर वामा, ने मोहें नांगा॥ जब कोई ५पर तो बड़ी टीपटाप रसताहो परभीतर साली सी तसाहो तब ऐसा कहतेहैं॥

८ ऊजड़ गाममी अरेंडो प्रधान ॥ किसी

१० ऊंषतानों पाडो, ने जागतानी पाडी ॥ किसी कार्य जो सावधान रहता वह लाम पाता औ जो आलस्य करता वह हानि वठाताहै तब ऐस

99 ऊंचता सिंहने, जगाड़वें ॥ जब मह शत्रुको जो अपनी ओरसे अचेतहो स्वतः चैतन्य के

तव ऐसा कहतेहैं ॥ ९२ ऊंटने शिंग, जोइये नथी आंख्यां॥ जे

कोई किसी विषयमें असंभव संयोग मिलाताहै क

ऐसा कहतेहैं ॥ १३ एक अंगारी, सीमन जारवाये ॥ प तेजस्वी अपने तेजदारा अब सेकडोंको पराजित क ताहे तब ऐसा कहतेहैं ॥

१४ एकना पागड़ी, बीजाने पहेराववी

जब एकके जिम्मेका काम बूसरेके जिम्मे किया ज

म ऐसा कहतेई ॥

तृतीयकुसुम । 938 १५ एक कोहेरी मछरी, आखा तारावने प्रांधेलुं करें ॥ समाजमें जब एक दोवीके कारण सब

दोषी ठहराये जातेहैं तब ऐसा कहा जाताहै ॥ १६ एक डूबताँ, बीजाने डुवाड़े ॥ जो आदमी अपना नुकसान होनेपर इसरेकाभी नुकसान होना विचारतेहैं तब ऐसा कहा जाताहै ॥

१७ एक छिरुवानें, सी वक्या ॥ जब किसी लिलीहुई बातके विरुद्ध कोई जवानी सौ प्रमाणभी रेताहै पर नहीं माने जाते तब ऐसा कहतेई ॥

१८ पर्व शोतुं श्रं कामपद्दिये के कानदृटे॥ जब कोई आदमा बहुमूल्य और अच्छा पदार्थ दुःख

होते हुएभी बहुण करताहै तब ऐसा कहतेई ॥ १९ अंधा आंगळ आरसी, नेवहरा आंगळ गान ॥ मनुष्पमें जिसके गुण पहचाननेकी शक्ति नहीं

और पह गुण उसके सन्मुख प्रकाशित किया जावे जिसे वह कुछभी समझे तब ऐसा कहतेहैं ॥

380 कहावतकल्पद्रम् । २० अंधे मुखा, ने फूटी मसनिद ॥ नैतेको

तेसा संयोग मिळजाता वहाँ ऐसा कहतेहैं॥ २१ कमजोर, ने गुस्सा बोत ॥ जब निर्वत आदमी लड़कपनकी बातें करता तब ऐसा कहतेहैं ।

२२ कथा सांभली फुटचा कान ॥ तेषुन भायो ब्रह्मज्ञान ॥ जब सदैव विक्षा हेते २ या गार सुनते २ कुछ असर नहीं होता तब ऐसा कहतेहैं। २३ कह्वां करतां, करबं भऌं ॥ जो गर्म

नार २ कहतेहैं किमें अमक काम कर्तगा पर नहीं करते तब ऐसा कहा जाताहै ॥ २४ कहबुं थोड़ं, करणं घणु ॥ जो भार्यी

कहते तो बहुतपर करते थोडाई उनके शिक्षार्थ पह कहावत कहीं जातींहे ॥

२५ केणों आना शापधीं, कई बरसाद अटके नी होनाहे यह किसीके संकल्प विकल्पसे नहीं पिटती अथवा कोई उसके न होनेके हिपे संकत न करे होभी ऐसा कहतेई ॥

ववीयकसम् । 989 २६ कक्का नार्ये, केरून जाणे, नें हं मोटी धिवद्वान ॥ जो किसी विषयमें कुछ तो जानतेही

नहीं परंतु बड़े ज्ञाताबने फिरतेहै उनके लिये ऐसा कहा जाताहै।।

२७ काने झाल्या, हाथीया नरहे ॥ जब कोई छोटा आदमी तुच्छ प्रयोजनमें बढ़ेको दवाना चाहता तब ऐसा कहतेहैं ॥

२८ कुठाम गुंगडोने ससुरवेद ॥ नहीं किसी षातके कहनेका तो अयसर नहीं और कहे विना चलता नहीं अथवा दुःख उठाना पड़ताहै तब ऐसा

कहतेहैं ॥ · २९ कृतरांनी पुंछडी बांकी नेवांकी II किसी भारमीके सुधारनेको जब बहुत उपाय निष्फल जातेहैं

तव ऐसा कहा जाताहै ॥ ३० की ही सांचरे, ने तीतर खाय ॥ जन

१४२ कहावतकल्पईम । किसीके बड़े परिश्रमका कमाया द्रव्य बलवान वेरी

छीनलेचे तब ऐसा कहते हैं ॥ ३ १ खेती धनकी नाइा, जो धनी न होने पास जो आदमी दूसरेके भरोसे खेवी करके हानि वठातेहैं तब ऐसा कहा जाताहै ॥ ३२ खेडु खातरने पानी, करमने भागी ताणी जय अपने हाथसे बुरा कान करके कोई भागकी

शेष देताहै तब ऐसा कहतेहैं ॥ ३३ लोटो रूपयी 'चलके घणों॥ जो मरुप रोपी होताहै वह अपने तई अदोपी पगट होनेका रपाय करके ऊपरी पन लोगोंको जब अच्छा बतला<sup>र</sup> ३४ गाय दोही कुतरीने पानी ॥ जब परिभः से उपार्जन किया हुआ उत्तम पदार्थ उन होगोंकी

गहि तब ऐसा कहतेहै ॥ लेखाया या देदिया जावे जिनसे कुछभी स्वार्थ त्या र्भ नहीं होनाहे तब ऐसा कहतेंहैं ॥

. ३६ गाय ऊपर पठाण ॥ जन कोई कार्य असं-<sup>त्र अथवा विरुद्ध किया जाताहै तब ऐसा कहतेहैं ॥</sup> · ३७ गधानी छात थी<sub>।</sub> मधी न मरी सके ॥ गय बराबरी वालेके द्वारा बराबरी वालाही अधिक

नतायकसम् ।

शिनि नहीं उठा सका तब ऐसा कहते हैं ॥

चार मलें चोटला, त्यां भांगें ओटला ॥ नहाँ बार आदमी एकत्र होकर मन माना काम करडालते ात ऐसा कहते हैं।।

३८ जेनों काम तेनों थाय, वीजो करे तो गोता लाय ॥ जब कोई मनुष्य अपने उरामको छोड दूसरे ने उपोगको लाभके लिये करता है तो जब उसमें

भनजान होनेके कारण बहुत हानि उठाता है तब

रेसा कहते हैं।। ३९ जेनी आंखमा कामठी होय, ते सर्वे डि-

काणें पीछुं देखे ॥ जो जैसा होता हे सबको वैसाही

समझता है तब ऐसा कहते हैं ॥

८० जेनी घड़ी ए दलबुं, तेना छोकराना गी गाववां ॥ जिसकी ओरसे निसका निर्वाह होता ! जब वह उसकी परांसा करता है तब ऐसा कहते

अयम जो निन्दा करे तो शिक्षाके लिये ऐसा कहते ४१ जेनी नियत पाक, तेना )जब अच्छे औ म्हाँ माँ खाक ॥ जेनी नियत रेसजन महुन्य शे

खोटी, तेना म्हाँ मां रोटी ॥)हानि होती है ग

पेटभर भोजन नहीं मिलता और लुचे लफ्ने हन्। पूडी उडाते हैं ( जैसा हालजमाना है ) तब ऐस

कहते हैं ॥

8२ जेतुं वोल्युं गमें नहीं, तेतुं काम शुं गमें। जब किसीकी बात ही बुरी खेंगे और कोई कहे कि

अच्छा समेगा तय ऐसा कहते हैं।

ं रिंड़े नहीं, नें वैद्य नां मरे नहीं 🎚

। विषा द्वारा लोग दूसरोंका तो भला करता

.u. हानि उठाये तम यह कहाबत कहते हैं।

88 ज्यारे बार वागै, त्यारे छाडना चूल्हा रागे॥ जो काम समय पर होनेसे प्रिय छमता है वहीं मसमय पर होनेसे जब अभिय छमता है तब ऐसा न्हेंते हैं॥ 84 जे बापनों नहीं थाय, ते कोई नो नहीं राय॥ जब कोई सास अपनेही आदर्भीके काम म मंदि तब ऐसा कहते हैं॥ 84 झूटाबुं, आयुर्दा चार चही॥ जब सूछा

त्तीयक्सुम ।

ं पुरानु, जानुदा चार पढ़ा । जन कुछ गरिकी थोडीही देरें परास्त हो जाता है तब ऐसा हते हैं ॥ ६७ टाडा छोडींर्जु, सुको रोटडो सारो ॥ जब वैना क्षेत्रके थोडीही नामिन संतोप किया जाता तब

मा कहते हैं ॥ े ८८ ठीकरी, घडा ने फीड़े ॥ जब कमी छोटेके गार बटेको शुरू प्रदेशनी है या सामग्र दाताकी स्रोर

े ४८ ठाकरा, घंडा न फाड़ ॥ जब कमा छाटक हिंदा बड़ेको हानि पहुंचती है या आश्रय दाताकी ओर है हानि पहुंचती है तब ऐसा कहते हैं ॥

काम सदैव करता है या जो कु उद्योग जिसका है उ के द्वारा वह किसी न किसी दिन हानि यागीत. पार

५१ त्र्या मन, ने वींध्या मोती, फरी ने संधाया ।। । य दो आदमियोंका दिल मिगड जाते। फिर नहीं मिलता तब ऐसा कहते हैं ॥

५२ धुकीतु, चाटबु ॥ जब कोई आरमी मा कहकर परल जाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ ५३ योडीसे साना, वहे मूं रहना॥ नी आ दमी खाने पीनमें अधिक स्पय करके अपनी प्रति े हैं उनके गिलायं यह कहावन है ॥

**४९ डाही सासरे न जाय, गांडी ने** शिसाप दे॥ जब कोई आदमी स्वतः किसी कामको न कर

ऐसा कहते हैं ॥ ५० तारानुं मीत पाणी मां ॥ आदमी जो इ

है तम ऐसा कहते हैं ॥

उसी कामको करनेके छिपे दूसरेको शिक्षा देवे ह

२४ दमड़ी कीराई, नें सासू बहूकी छड़ाई ॥ अ योड़ीसी भातके छिये आपसमें झगड़ा किया गाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ ५५ दमड़ीना दुश सीगन ॥ जब लीग थोड़ी ी पातके लिये पहुतसी कसमें साते हैं तब यह म्हावत कही जाती है।। ५६ दरजी मल्यो वाटमां, नेगजने कात्रर

त्रतीयकुसम् ।

हिंपमां ॥ जय मनुष्य अपने कामका इथियार सदैव पास रखता है तय ऐसा कहते हैं॥

५७ दहाड़े ऊंघे, नेराते जागे / संदेह स्थल व तेनें चोर पायें लागें ॥ / समय पर जन कोई चेतन्य रहकर किसीका घात न छगने देवे चाहे

महनमें असावधान रहता हो तब ऐसा कहते हैं ॥

५८ दरदीनीं गत, दरदी जानें ॥ निसकी

निसका मर्भ तात है वही उसकी जानता है तम ऐसा कहते हैं ॥

५९ दशेरानां दिवसे घोडु दोंडे नहीं तोर

कामनु ॥ समयपर जो अपना हुनर नहीं बतलार) उसके लिये यह कहावत कहते हैं ॥ ६० दहाड़े डोबों नसूझे, ने रातेहीरा पारते। जो साधारण बातको जानता नहीं और कठिन बातको करना चाहे तब ऐसा कहते हैं ॥ ६ १ दाई अण आगळ पेट छपावडुं॥ बी आदमी जिस विषयका भली मकार ज्ञाता है यहि उसी विषयमें कोई घोलादेवे तो ऐसा कहते हैं ॥ ६२ दातारी दानदे, ने भंडारीनां पेटमां दुरें॥ जब दानी दान करताही और सुम भंडारीको दुलहो तब ऐसा कहते हैं ॥ ६३ दूधनुं दूध, ने पाणीनुं पाणी ॥ नहां यथार्थ न्याय होता तहां ऐसा कहा जाता है ॥ ६८ दूपत्यां साकर, ने छांछत्यां मीठें॥विस कां जिससे मेल सोहता है उसीके साथ मिलाया जाती है तब ऐसा कहते हैं ॥

वृतीयकुसुम । १४९ १६९ दूप पाइने सांप उछेरबो ॥ जो होग दुएको

प्राथम देकर वा पालनकरके पुष्ट करता और कभीन म्भी उसके द्वारा दुख बठाता है तब ऐसा कहते हैं ॥ दिंद दिते दरद, ने माथे करज ॥ जिस मकार तिकी पीढ़ा वाला संदेव दुसी रहता है उसीमकार ल्ली दुखी रहता है यह यथार्थ कहावत है ॥ ६७ देखतीं आंखें, कुर्वामां पड्डां ॥ जो जान सिकर असावधानी करके हानि तथा दुःख पाता है म ऐसा कहते हैं ॥ ६८ देश मुकिये, परदेश चालने मुकिये ॥ ांग लोग अपना देश छोड़ दूसरे देशमें जाकर वहांकी गल चलने लगते तन ऐसा कहते हैं ॥ ्रि**६९ नरेणीतें, नखजकाटे ॥ जिससे या जिसके** 

िहु९ नरेणीतें, नखजकाटे ॥ जिससे या जिसके गिर्फ कोई कार्य संपदान होता हो उसके द्वारा न रिके दूंसरेके द्वारा कोई करे तब पेसा कहते हैं ॥ ७० नवरों नाई, पाटळों सुँढे ॥ आदमी बेकाम होने पर जब कोई ऐसा काम करने लगता जिससे कुछ छात्र नहीं तब ऐसा कहते हैं ॥

७९ न मामार्थी कहेणो, मामी सारी ॥ किसीके पास कोई पदार्थ अच्छा न हो पर साधार

हो तब ऐसा कहते हैं ॥ ७२ नागोन्हाय शूं अने निचाने शूं ॥

जो पदार्थ नहीं उससे जब नहीं पदार्थ मांगाज ऐसा कहते हैं ॥

७३ नाककार्पाने अश्युन करवां ॥ बरे करनेको जब कोई महान कप्ट अंगीकार व तब ऐसा कहतेहैं ॥

७४ पडीगया, ताँके, जेवने नमस्कार् जय आदमीसे कोई ऐसा कार्य बन पहता है

फरनेकी आन्तारेक इच्छा नहीं है ॥ तब बह जान मूझकर करनेका नहाना ननाताहै तं कहते हैं ॥

तृतीयकुतुम । १५१ ७५ पहेळी रातनां मरे, तेनी पाछळी रात

रूपे कौन रहे॥जब कोई कार्य अति दुखदाई होने पर कोई शान्तिदाता न होनेसे स्वतः संतोप करना पडता

तम अथवा कोई ऐसा संयोग होजावे जिसका दुःख हाचार होकर जन्मभर भुगतना पढे तबकी ऐसा कहते हैं ७६ पानी चठोंगें माखण न निप्तरे ॥ जन अपोग्प द्वारा कोई परिश्रम करके भी सुपोग्पफलवाहे तन ऐसा कहते हैं ॥ ७७ पित्ताठमें, सी भटी मोनाखे, पण सोद्वाः न थवाय ॥ निरुष्टको उत्तम करनेके लिये कैसा ही

कित उपाय क्यों न करी पर निष्फल होता है तय ऐसा कहतेहैं ॥ • ७८ पीठ पर मारी, पेट पर न मारी ॥ जम किसी अपराधमें ऐसा दंह दिया जाने तो दोपीके भोजन निर्वाहमें बाधक हो तम दपार्क चिच पुरुष ऐसा कहते हैं ॥



चति।यक्सम् । 87P हिं भारमी छुपी हुई रीतिसे मसिन्द होना चाहता तो क्षार्थ यह कहावत कहते हैं ॥ ८४ बछतां मां घी होमबं ॥ जब किसीके धित होनेपर फिरभी कटाशपूर्वक मर्ग भेदी वचन हे जावे तब ऐसा कहतेहैं।। ८५ बयड़ीनां पेटमां, छोकरूं रहे, पण वात नहीं ॥ जिसके पेटमें बड़ी ३ बातें तो रहें पर दि। यात न ठहरे तब ऐसा कहतेहैं ८६ षांयङी जुने छानती, माजुने आनती ॥ सी ह देखती कि मेरा पति कुछ छावे और माप्ता देखती मेरा पुत्र कुशलसे आवे एकही विषयमें भिन्न २ गिंकि भिन्न भाव मगट करनेके लिये यह कहावतहै ८७ वायडी वगडी तेनों भववगडो ॥ जिसके रमें कुलक्षणा नारि होनेसे सदैष कलह रहती उसके ध्ये यह कहावतहै ॥ ८८ बारह बरसे आवी, बोलों, तारी नखी



तृतीयकुष्ठम । ३५५ ९४ बीछू कामंतर न जाने,ने सांपके विल्मां ह्राय डालें ॥ जो थोड़ासाभी झान न रखते हुए बड़े तानपर विषयमें बैठना चाहते उनके लिये ऐसा कहा नाताहै ॥ ९५ बैसवानी खाल्लन कार्यो, खाओ तेतुं न सीदी ॥ जब कोई कतन्नी अपने स्वामी या उपका-रिका दुरा करवाहै तब यह कहावत शिक्षार्थ कही नातीहै ॥

९६ वे दिल दोस्त दुक्तमनकी गरण सारे ॥ गहाँ दो मिनोंके दिल जुदे २ होनेसे शत्रको अवसर पिलनाताहै तब ऐसा कहतेई ॥ ९९ बरेमानी; तेन घरे मानी ॥ जब कोई पात

परंके स्वामीको स्वीकार करलेनेसे सबकी करना पड़ती तब ऐसा कहतेहैं॥ ९८ वैकुंठ सांकड़ा, ने भगतघनां॥ थोडे स्यानमें बहुतका समावेश होनेमें जब अड़चन आती

रपानमं बहुतका समावेश होनेमें जब अङ्चन अ तम ऐसा कहतेहैं॥



. ततीयक्सम । 940 १०४ माथे पढी समा वापनी॥ नव कोई बात

🎮 बूझकर या अचानक आपडती है और उसे रोगना पडता है तब ऐसा कहते हैं ॥ े १०५ मासी मारवी ने, चढाववी तीय ॥ जब

रीई भारमी छोटेसे कामके लिये भारी तप्यारी करे नि ऐसा कहते हैं।। १०६ माटी मादियाने, वैयर नादिया ॥ जम

किसी स्त्री का पति निर्मेल दुवला और वह वलवाम् हि पुष्ट होती तब ऐसा कहते हैं ॥ . १०७ मारी पडौसण चावळ छडै ॥ ने म्हारे

है।य फफौठा पढे ॥ जब कोई आदमी ऐसी सुकु-

भारता जनावे जो असंभव प्रतीत हो तब ऐसा कहतेहैं १०८ रूपनी रहै, अने कर्मनी खाय ॥ जब कोई खुबसरत या उद्योगी पुरुष भूखों मरता और

उत्प या शान्तिचित्त भाग्यवशाव आनन्द उडाता

है वब ऐसा कहते हैं ॥

कहावतकल्पड्रम् । . बलतुं घ**र भाडे न लेवं॥** प्रत्यक्ष रहाहो जब कोई जान वृज्ञकर उसव इच्छा करे तब ऐसा कहतेईं ॥ ॰ भरम भारी. गजर्ड ( खींसा ) गस कुछभी नहीं पर सब लोगोंको ड नम बनारहे और उसका अन्तनी व ऐसा कहतेहैं।। 9 भांडुआ तें, भीड न भागे ॥ <sup>६</sup> रूप तेजस्वीके काम सिद्ध करनेका ाव ऐसा कहते ॥ १ भूल्या कुत्ता काँटे नहीं ॥ जो ाकर बहुत बकबक करलेताहै और **र्** पीडा नहीं पहुंचाता उसके वि वरितार्थ होतीहै ॥ माथुं आपे, ते मित्र ॥ जब कोई जनावे पर आपत्तिक समय मुंह पे पों ॥ 940

१०२ माथे पढ़ी समा नापनी॥ जब कोई बात ! पुरसर पा अचानक आपडती है और उसे ता पुरत है तप ऐसा कहते हैं ॥

तृतीयकुमुम ।

ा भाग के पे प्रशिक्त है। १९४ माली मारवी ने, चढाववी तीय ॥ जब । भारती छोटेसे कामके लिये मारी तप्यारी करे ऐसा कहते हैं॥

एत कहते हैं ॥ १९६ माटी मादियाने, वेयर नादिया ॥ जम शै भी का पति निर्मेळ दुवटा और वह बल्बाम् १९ होती तम पेसा कहते हैं ॥

कहावतकल्पद्रुम । 946 १०९ वणको सीचड़ी हलावी, वणको दीकी भणावीं ॥ जिस तरह सिचडी हिलानेसे सुपरती 🕅 प्रकार पुत्री शिक्षा देनेसे सुपरती है शिक्षार्य कहाती ११० शबुने रोग, ऊंगता छेदना ॥ जो भाग दुःखदाई हो उसे छुटपनहींमें नाश कर देना नहीं है मदनेपुर दुःख देता है और नाश होना भी कड़िन है जाता है यह शिक्षार्थ कहावत है ॥ १११ शियाल ताणें शीम भली ॥ ने कुत**र्** ताण गाम भटी ॥ जो जिसका यास स्थान अन्तर्ने यह उसी स्थानको अच्छा समज्ञकर जाता है यह यथार्थ कहावत है ॥ ११२ होठ्ना साठा सो थवा जाय ॥ वी

आरमीते ( चाहे ट्युतर हो चाहे गुस्तर ) सप मंग करना चाहने तय ऐसा कहाजानाई ॥ ११२ होर ना माथे सवाहोर ॥ जमकिनी मी रहनका मुकाषटा पेने से पहुंत्रावे तो उन्ने र

जबररम्य हैं। नव ऐमा कहने हैं ॥

198 सुतार नुं मन वानुनी ए ॥ जिस पदार्थ किसीका सदेव निर्वाह होता है वह दूसरी बातोंपर यत न करके अपने प्रयोजनीय बात पर घ्यान देता विष ऐसा कहते हैं॥

194 सोतुं देखे, मुनिमन चार्छे ॥ अच्छी ल रेतकर जब अच्छे २ छोन मोहित हो जाते तब हा कहा जाता है ॥

99६ साठी बुद्धि नाठी ॥ जय जवान आदमीको. देकी शिक्षा पसंद नहीं होती तम वह ऐसा कहकर किंगे बात काट देता है ॥

9 3 थे सांपनां पग, सांप जाणे ॥ जब किसीका कि उसके सिवायकोरे इसरा नहीं जान सका तय

ता कहते हैं ॥ ः १९८ सर्प मरे नहीं, नें छाठी : भागे नहीं ॥ ग्हां किसी दोमेंसे एककी हानि होकर कार्प सिद

कहावतकल्पद्रम । 946

९०९ वणशे सीचड़ी हलावी, वणशे दीक्<sup>री</sup> भणावीं ॥ जिस तरह लिचड़ी हिलानेसे सुघरती हैं। प्रकार पुत्री शिक्षा देनेसे सुघरती है शिक्षार्थ कहानी ११० शतुने रोग, ऊंगता छेदना ॥ जो भग

दुःखदाई हो उसे छुटपनहीं में नाश कर देना नहीं वे बढनेपर दुःख देता है और नाश होना भी किंग है जाता है यह शिक्षार्थ कहावत है ॥

१११ क्षियाल ताणें ज्ञीम भली ॥ ने हुत ताणें गाम भली ॥ जो जिसका बात स्थार अन्तमें वह उसी स्थानको अच्छा समझकर जाता यह यथार्थ कहावत है ॥

११२ होठ ना साला सो थवा जाय ॥ व भारमीसे (चाहे छपुतर हो चाहे गुरुतर ) सम सर् करना चाहते तब ऐसा कहाजाताहै ॥

१९३ शेर ना माथे सवाशेर ॥ जपकिसी ज का मुकाबला ऐसे से पहुजाने जो उसने में रदस्त हो तब ऐसा कहते हैं ॥

तृतीयकुसुम। १६१

9२४ हाथ ना आवेली, बाजी, सोवती नथी॥ भंज पाकर फिर किसी बातको हाथसे जाने न देना पाहिंचे रीक्षार्थ कहावत है ॥

१२५ हेंचे छे, पण होठें न थीं ॥ जम कोई गत किसासे कहना अवश्य होती पर भूलजाती या हरेनेके समय ही समरण नहीं रहता तम ऐसा कहतेहें

नींचे छिली कहानतों का स्पष्ट अर्थ है ॥ १ अक्सी पणी, वेयर परश्रुरो २ जानिमों नास्यो हाथ न आप

३ अति वेपारे दीवालुं,ने अति भक्तिये छिनालुं ७ अफीमनों जीवड़ी ज्ञाकरमें न जीवे ६ अवसर आपी पदानी

ष्ठ अभागना जावड़ा ज्ञाकरम न जाव ६ अवसर आभी पद्मनी ६ अंधेरी रातने मग काटा

६ अपरा रातन मग काटा ७ भाजे दंखेने काटे रुट्टे

८ आशिवादनों चपारी शो

१६० कहावतकल्पद्वम् । होता हो वहां जब दोनोंको बचाकर काम साध <sup>विष</sup> जाता तो ऐसा कहते हैं ॥ १९९ सोनुंने सुगंध होय ॥ जब किसीमें गें उत्तम गुणहों तो ऐसा कहते हैं ॥

१२० हाथे ते साये ॥ जब पातहीं वर्षापेती आदमीका काम निकलता है तब ऐसा कहा जाताहै। १२१ हरि ग्रुणमाती, ने पेटमां काती ॥ जो लगर बगुलाक होकर हदयमें कपटी रहते उनकी समताको यह कहावत कहते हैं ॥ १२२ होठ बाहिर, ते कोट बाहिर ॥ जब कोई बात ग्रुहते निकलतीहै कि किर उसका केटमां नहीं रुकसका जम कोई आदमी दूसरेते मनकी मात कहकर चाहते हैं कि दूसरोपरमगट नहीं तब ऐसा कहा जाताहै

१२३ द्वायी पछवाडे, कृतरा भूस्यान करे ॥ . षढे आर्मीका कई तुच्छ शत्रु कुछमी नहीं

्रे तम ऐसा कहा जाता है ॥

तृतीयकुग्धम । १६३ २४ काम कामने ज्ञिखाँवे २५ कीणना जोड़ा कीणना पगर्मा २६ कोल चूं काम पड़ची, त्यारे डूंगरपर चटनेटी २७ गगन साथे वात करवी

२८ गधा पञ्चीसीमें पड़को, त्यारे खबर पड़को २९ गोर होय, त्यां पक्ली आवे ३० घणा घस्यांथीं चंदनतें आग नीसरे ३१ घर धर्णाने कहें जाग, ने चोरने कहें मूंस ३२ घर घड़ी, नें पर पेर दळवां जाय

३३ जीभ मां जहर, ने जीभमां अमृत ३४ जूंआके भयतें छुगड़ी न फाड़ीन खाय ३५ जेनां ऊपर पढ़ें ते जाणे ३६ जेनां हाथ ऊपर तेना बोळ ऊपर ३७ जे सारं नहीं करें ते मित्रकरें

३८ ने सूरन पर धूछ छांटेते पो तेन छंटाय ३९ टकोंछे नें पंचपा गिण १६२ कहावतकल्पडुम । ९ आवाने ईंटमारे, तो पण फळ आपे १० आखो दहाड़ी नांगी, ने जी मती वसत

अखो लाई कई इकदमन खवाय
 अखो लोहे प्रदेश ताणे, ताके लक्षण कोई

वागी 32 आचार पण विचार नहीं 38 आणुं करवा गयों,ने वह भूळ आख्यो नजी

98 बार्षु करवा गयो,ने वह भ्रुळ बाल्यो न जा 94 ईजार पहेरे, ते पेझावनी जगा राखीने 96 उसको तो दोसींग था

१७ वळटी गंगा चाळवी १८ ऊट तोळाय, स्यांगपेडा घड़े नाय १९ पक्क टाकडियेसोने हाकबूं २० कच्या पारको घनछे

२९ कागड़ी, कोयळ ने हँसे २२ काणी सहेवाय, पण फूटी न सहेवाय ३ काम पर्स्थे कारकून उत्तयों, कींड़ीना तृतीयकुसुम । १६३ २४ काम कामने जिखाँवे २५ कोणना जोड़ा कोणना पगमां २६ कोठ मूं काम पड़चौं। त्यारे डूंगरपर चढमेंठो २७ गगन साथे वात करवी

३० घणाँ चस्यांथीं चंदनतें आग नीसरें ३१ चर घणांने कहें जाग, में चोरने कहें मूंस ३२ चेर चट्टी, में पर चेर दखनां जाय ३३ जीभ मां जहर, ने जीभमां अमृत ३४ ज्ंझांके भयतें छुगड़ी न काढ़ीन जाय ३५ जेनां ऊपर पड़ें ते जाणे ३६ जेनां डाय ऊपर तेना चोळ ऊपर

३७ ने सार्र नहीं करें ते मित्रकरें ३८ ने सरज पर-भूछ क्यों के ेज छंटाय

३९ टकौले नें

२८ गधा पद्मीसीमें पड़को, त्यारे खबर पड़को २९ गोर होय, त्यां मक्खी आवे

168 कहावतकल्पड्रम । ४० डाह्यो कागङ्गी नर्क ऊपर जाइने वैठे ध ९ डांबां कान नीवात जमणांने जणाववी धर डाभकी अणीपर पानी केटली ४३ तेरे मुंदपर तेरी, ने मेरे बार मुंह पर मेरी नहीं ८८ नरहे आपतो ज्ञं करे माने वाप 84 नाक ऊपर माली पैसे तो नाक कापी नात 8६ निवंधी न्यातमां पंद्रह पटेल ८० हाता मृते तेने कोण पकडे ८८ परणीने पाले, नेकटम ने जिमाई

8९ पहले लड़ान्या लाड़, नेपली भागां ९० पाड़ानी लतावले कोई भेंस जणे ५० पाड़ानी लड़ाईमां झाड़ोंना नाहा हाएँ ५२ पोड़ानी लड़ाईमां झाड़ोंना नाहा हाएँ ५२ पेटनी लाग पेट जाणे ५२ पोयीमी नारींगणा ८ प्रीतित्यां पदीं केही, पदींत्यों प्रीति केही र कुरती लागां है १८ काम कामने जिसाने के 154 १५ कोणना मोहा कोणना एक दिकोंड हैं का ७ मनन साथे बात ८ मचा प्रजीवीमें प् १९ गीर होया त्य े पनी परपांची नारी छांगे १ प्रवित्र व रे पर पही, ने प राखे मायाने दे जीम मां जह १ मुंबाके भयते हा वापर्या के जनां सपा ६ जेना हाप उपर के ही सार नहीं ६८ हो सुर



त्तीयकुसम्। 154 ५७ बुड़ाने बारा बरोबर

५८ वेहाय बगर ताछी न पड़े ५९ बोछतांनां बोर वेंचाय, ना बोछतां

नी खारक न वेंचाय ६० भछानी दनियां नथी

६१ भाडानी अणी ने चोख्यानी कणी ६२ भीतनें पण कान होय छे

६३ भैंसना शींगडा, कई भैंस ने भारी छागै

६४ मसाण ज्ञान ६५ माथुराखे पापडी, ने पापड़ी राखे माथाने

६६ म्होडे थी माखी उहता न थी ६७ रहे ते आपर्थी, ने जाय ते सगा वापर्थी

६८ रांडनी ब्रव्हि हे९ रांडचा पेछी रांडसे मरे,ने रांघ्या पछी चूल्ही संभरे

७० रांच्या फेर न रंघाय ७१ - ्रेस्ट नहीं

968 कहावतकल्पद्रम । ४० डाह्यो कागङ्गा नर्क ऊपर जाइने वैठे

४१ डांगां कान नीवात जमणांने जणाववी **४२ डाभकी अणीपर पानी केट**ली **८३ तेरे मुंहपर तेरी, ने मेरे बार मुंह पर मेरी न**ि

४४ नरहे आपतो ज्ञं करे माने वाप ४५ नाक ऊपर मांची पैसे तो नाक कापी नार 8६ निवंधी न्यातमां पंद्रह पटेळ

४७ हाता मृते तेने कोण पकडे ८८ परणीने पाँछे, नेंक्ट्रम ने जिमाड़े ४९ पहले लड़ाच्या लाइ, नेपछी भाग्यां ५० पाड़ानी उतावले कांई भैंस जर्गे

५१ पाडानी छडाईमां झाडोंना नाश हाड़ ५२ पेटनी आग पेट जाणे ५३ पोथीमां नांशींगणा

े च्वितित्यां पर्दी केसी, पर्दीत्यों प्रीति केसी करती छायाछे

्रेंपेटमाँ सीर टके नहीं

वृतीपर्युप्त । ५० बुद्दाने बारा परीदूर ५८ देशप बगर माठी न पड़े ५९ बोटतीनो घोर बॅचाय, ना पोटती . नी सारक न वेनाय ६० भटानी दुनियाँ नधी ६१ माटानी अणी ने चौरुपानी कृणी ६२ भीतने पण कान है।य छ ६६ भेंसना शॉगटा, कई भेंन ने भारी छाने ६२ मग्राण ज्ञान ६६ माधुरारी पापड़ी, ने पापड़ी रागे पापाने दि म्होंड़े यी माती उड़ता न थी ्थे रहे ते आपूर्धी, ने जाय ते समा पाप्**धीं** देट रहिनी बुद्धि ६९ रहिया पछी संडसे मरे,ने सीचा पछी प्रत्रो <sup>9</sup>॰ रांघ्या फेर न रंघाय <sup>93</sup> राष्यु धान रहे नहीं

७२ राम हुं रान ७३ रोपे थे राज्य न मिळे ७४ लंका वारीने, हनूमान अलग ना भलग

७५ लक्ष्मी चंचल जातछे ७६ वखत एवी वात ७७ व्यापार वधंती लक्ष्मी

७८ ज्ञाकर के खानार तो बहुत पर जहरका की ७९ जियाला भोगीनो, ने उनाला जोगीनो

८० शिखीने कोऊ अवतरो न थी

८१ सुकुमार राणीने पादतां प्राण जाय ८२ सोनेनी कटारी, पेटमां न मुारी जाय

८३ हाड़ सलामत, तो मास घणी भावशे ८४ हाड़ियों वेंसे त्यां विष्टा करे

८५ हाथ ना आठसे, मूंछे मुंह मां नायँ ८६ हिये होय ते ओठें आने

हैये होली, होठें दिवाली, शुंकामनी हति तृतीय कुसुम

## <sup>:</sup>चतुर्थेकुसुम् ।

संस्कृत ।

9 अभ्यात कारिणी विद्या ॥ (कोईभी विया अध्यात रखनेते बनी रहती या बढ़तीहै) जय कोई काप ताथन यत्न जो एकबारका सीखाहुआ काम करते २ अधिक बढ़ता या सुधरता जाता तम ऐसा कहतें

करते २ अधिक बढ़ता या सुपरता जाता तम ऐसा कहतेहैं २ अति सर्वेत्र प्रकोयेत् ॥ ( अधिकतासे कोईभी कार्य करना रोका गर्याहे ) जब कोईभी कार्य

आधिक्यता पूर्वक करनेसे हानि अथवा लजा उठाना पढती तम देसा कहतेहैं।

३ अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकरः। ( निमन चित्त अस्थिरहे उसकी प्रसन्नतानेंभीडर

वे हैं क्षी अपसन्न होकर



संस्कृत । ९ अभ्यास कारिणी विद्या ॥ ( कोईभी विषा

अभ्यात रखनेते चनी रहती या बढ़तीहै) जय कोई काय साधन यस्त जो एकबारका सीखाहुआ काम करते २ अधिक भढ़ता या सुधरता जाता तम ऐसा कहतेहैं

२ अति सर्वेत्र वर्जयेत् ॥ (अधिकतासे कोईभी कार्य करना रोका नयाहै ) जब कोईभी कार्य आधिक्यता पूर्वक करनेसे हानि अथवा खळा उठाना पडती तम ऐसा कहतेहैं ॥

शाधकपता पूषक करनस ह्यान अथवा ठजा उठाना पढती तब ऐसा कहतेहैं ॥ इ सव्यवस्थित चित्तानौं प्रसादोपि भयंकरः॥ ( जिसका चित्त अस्थिरहे उसकी प्रसन्नतामें शहर उपस्थित होताहे ॥ बहुषा जिनका चित्त स्थिर नहीं वे कभी तो प्रसन्न होजाते और कभी अमसन होकर सुरा कर बेठतेहैं तब ऐसा कहा जाताहै ॥



चतुर्येकुषुम । १६९ करताँहे ) जिसका जो स्वाझाविकगुण तथा वृद्धि ... गडीं ष्टकर दृढ़ बनी रहती तब ऐसा कहतेई ॥ १० गजानां पंक ममानां, गजा एव धुरन्धरः॥

छोटा ममुष्य बड़ेके कार्यकी सिखिके लिये प्रयत्न करता पर निष्कल जाता तब ऐसा कहतेहैं ॥ 59 गतालुगतिको छोकाः॥ (परंपराकी चाल ) ज़म ममुष्य अपने पूर्वजोंकी चालपर जी चाहे कैसी-भीहो चलते जाते तब ऐसा कहा जाताहै ॥

( चुहेकी खालसे नगरा नहीं मढा जाता) जब कोई

१२ गर्दभानां मिष्ठात्र पानं किम् ॥ (गपेको मिठाई खिलाना ) जो जिसके गुणागुणसे अज्ञातहै । उसके सन्मुख परिश्रम तथा व्ययं जव व्ययं जाता तय ऐसा कहतें ॥

्वतक तानुष्य नाराना प्रथम अप प्यय आता तम ऐसा कहते हैं।। १३ छिद्रेष्यनथा बहुळी भवन्ति (एक दोपमें सहु दोप) जहाँ एक अनुचित बातने घर करिट्याही वहाँ सुक्म दृष्टिसे देखनेमें बहुतसी बार्वे आने टगर्ती

तम ऐसा कहा जाताहै ॥



छोटी अवस्था वाला अपने देव तथा प्रयत्न दारा सफ लामुत होकर उत्तम मिना जाता तब यह कहावत कहने हैं।

कहते हैं ॥ १९ नहि बन्ध्या विज्ञानाति ग्रुवी प्रसव वेदना ( बाह्म,पुत्रोत्पच्चि का दुःख क्या जाने) जब तक जिस

पर जो दुःख नहीं बीता तय तक यह उसका मर्मती नहीं जानता तो ऐसा कहते हैं ॥ २० निजं ग्रुणं ग्रुश्चिति कि पंछाण्डाः ॥ (क्या

पिपान अपना गुँग छोड़ सक्त है ) जब कोई आइमी अपने स्वाभायिक गुणको किसी भी अनीपानसे नहीं छोड़ता तम ऐसा कहते हैं ॥

छोड़ता तम ऐसा कहते हैं ॥

२१ न सूर्खे जन संपर्कः ॥ ( मुखेकी संगति
अच्छी नहीं ) जो मूर्खेकी संगतिसे दुःख तथा हानि
सहता या सज्जनका स्वजाव विगडनाता तम ऐसा

कहते हैं ॥



(कीचडको छुकर पोनेसे न छूना भछा है ) जिसका परिणाम बुरा है ऐसा काम करना और हानि पाकर फिर उपाय करना जो लोग ऐसा करते हैं छनके लिये यह कहावत है ॥

२७ परोपदेको, पांडित्यं ॥ जो स्वतः तो कुष-लन चलते पर इसरोंको शिक्षा देनेमें चतुर हैं उनके

903

चतुर्थकुसुम ।

लिपे यह कहावत है ॥ े २८ प्रथम त्रासे मक्षिका पातः ॥ ( पहिले बांसमें मक्ली गिरना ) जब कामके आरंभहींमें कुछ अंसगुन अथवा बिगाड होजाताहै तब ऐसा कहतेहैं ॥

२९ प्रयोजन मन्नहिज्य नमन्दोषि प्रवर्त्यते ॥ ( विना प्रयोजन मूर्ख भी कुछ काम नहीं करता ) जब कोई आदमी किसी कामको व्यर्थ बतलाते हुए करता है तब ऐसा कहतेहैं ॥

३० विनाश काले विषरीत बुद्धिः ॥ ( नाश

होनेके समय उत्तरी बुद्धि होजातीहै ) जब अच्छे २



ही घनहै ) जब बड़े आदमी अपनी प्रतिष्ठाके हने सर्वरव खोना स्वीकार करछेते तब यह कहा-कही जाती है।।

३५ मौनं सर्वार्थ साधनम् ॥ ( चुप रहनेसे सब । सपतेहें ) जो स्रोग चुर रहकर अपना भेद किसी रगट नहीं करते उनका कार्य निर्विद्यता पूर्वक रा है तब ऐसा कहा जाता है ॥

३६ मणिना भूपितः सर्पः किमसी न भयं-ः॥( मणियुक्त सर्प क्या भयंकर नहीं होता ) जब दुष्ट पुरुप ऊपरी सुन्दर आइंवर सहित होताहै उसकी दुष्टतासे छोग दरतेही रहते हैं तब ऐसा (जाताहै ॥

३७ मतिरेव बळात गरीयसी ॥ ( मुद्धि बलकी

क्षा गुरुतरहै ) यदि पुरुष घलवान हो पर खुदिमान तो उसका कार्य जब सिन्द नहीं होकर पछ

र्थक जाता तब ऐसा कहतेहैं ॥



हैहै) जब लोभी मनुष्य दुष्कर्म करनेसे भी नहीं रता तब ऐसा कहतेहैं ॥ ४३ विष पृसोपि संवध्ये पुनच्छेतुम साम्प्रतम्।। विषकाभी रोषण किया हुआ दृक्ष कोई हाथसे नहीं ।टता) जो आदमी अपने द्वारा किसीका रोपण करे ।र वह रोपण करोंके विरुद्ध होजाबे तबभी वह सका पुरा नहीं करता॥ तब अथवा पुत्र जब

ाता पितासे विरुद्ध होजाते और उनका बुरा करते हैं शेर माता पिता संदेष स्नेह दृष्टि रखते हैं तब भी पेसा

हा जाता है ॥

चतुर्थकुसुम ।

पि अंतःकरणिते तो किसीको बुरा जानता है पर हसे प्रशंसा करता अथवा हृदयमें घूणा करता पर हसे आदर भाव बतलाता है तम ऐसा कहते हैं ॥ ४६ शुभस्य ज्ञीप्रम्॥ (अच्छा काम जल्दी हरता) शुभ काममें देर करनेसे बहुषा विज्ञ आजाते

४२ वचने कि द्रिद्रता॥ जब कोई मनुष्य



चतुर्यकुसुम । १७९ ५० स्वार्थी दोपन्न पञ्चात ॥ (स्वार्थी दोप नहीं देसता ) जो छोग अपने प्रयोजनके लिये दसरे

की हानि अथवा दोपपर उक्षनहीं देते तब ऐसा कहा जाता है ॥ ५३ सूची प्रवेशो, खुसल प्रवेशा ॥ ( धुईके

स्थानमें मुसल ) जब छोटा कार्य आरंश करनेपर सहारा मिछनेसे बड़ा काम शिव्द होजाता तय ऐसा कहा जाता है ॥ ५२ सत्ये नास्तिभयं कचित्त ॥ सत्यमें भय

नहीं) जो सच घोष्ठकर सुसी रहते उनके लिये ऐसा कहते हैं ॥ ं ५३ पट्कर्णों भिद्यते मंत्रा ॥ ( छः कानसे बात का भेद खलना ) जम दो मनुष्यांते तीसरेके कान

यात पहुंची कि पगट होने छगती अथवा झी पुरुप दोनों परकी बात दोमेंसे किसीनेभी तीसरेसे कही कि फिर नहीं रुकसकी तब ऐसा कहा जाता है।



चतुर्थकुसुम । १८९ ८ पराह्रं विष भोजनम् -९ परोपकाराय सतां नियुत्तयः १० पासंडा पूजित लोक, साधु नेवच नेवच् १९ महुरत्ना यसुन्धरा १२ मुळ नास्ति कुतः शासा १३ विथुपणं मोनं अपंडितानाम् ४ इति चतुर्थं कसम् ।



ं पंचपकुसुष । ५ ऑके चूं पिस्तादी) (देखनेमें पिस्ता भीतर

द्रपश हमामगज पोस्तवर े पियाज ) जब किसीका

पोस्त बूद इमचो पियाज) अपरी आईवरती सहा-

963

ता तथा भड़कदार हो पर भीतर उसके विरुख घूणा

गरक हो तब ऐसा कहते हैं ॥ ६ आफ़तज्ञा दर ताखीर ॥ (देरमें हानि) जब

किसी काममें देर होनेसे विघा आकर सिद्धि नहीं होती तप ऐसा कहते हैं ॥

७ भावाने दुदुछ अन दूर खुदामे नुमायद् ॥ (लगें दूरके डील सुहावने)जब किसीकी दूरसे अधिक परांसा सनी जावे पर देखने पर तुच्छ निकले तब ऐसा

कहते हैं ॥ ८ इलाने बाक्या पेशन बुक्स बायद कर्द ॥ (पानी पहिले पार बांधना ) काम हो चुकनेपर जब

पीछे उपाय किया जाता तब ऐसा कहते हैं ॥ ९ एक न झुद, दो झुद्।। एक काम नहीं करना



पर्ञ्चमकुस्सम् । की अत्यावश्यंका है यदि वो कैसाभी मिल जावे और ,बहं उसे पाकर अति संतुष्ट हो महत्व प्रकारा करे तब पेसा कहते हैं ॥ १ ४कोइ कन्दन,व मूस बराबुर्दन॥(पहाड खोद-हर चुहा निकालना ) बहुत परिश्रम थोडे फलकी मिमिके लिये जहाँ किया जाता वहाँ ऐसा कहते हैं ॥ ि १५ कारे इमरोज, बफदी नवायद ग्रजाइत ॥ (भाजका काम कलको न रख) समय परका काम निष पीछे डाल देनेसे विगड़जाता है तब ऐसा कहते हैं १६ लुई वभन्दाने दस्त कुन ॥ ( आमर-

शिको देखकर खर्च ) जब कोई आदमी पातिसे भिषिक व्ययकर दुःखी होता तम शिक्षार्थ यह कहावत कहतेहीं ॥ १७ खामोज्ञी अलामते रजास्त ॥ (चुप रह-नेसे एक प्रकारकी राजी पाई जावीहे वय यह कहावत

रहतेहें ॥



ः पंचमकुसुम । १८७ ः २३ जायग्रुल गुलवाज्ञो जाय खार खार ॥

ासा ) जैसे समयपर वैसाही वर्ताव अथवा जैसेके 
गप तैसे वन रहना यह शिक्षार्थ कहावतह ॥
् २९ जोरे उस्ताद वेः जिमहरे पिदर ॥ पापकी 
गुम्बतसे उस्तादकी सस्त्री अच्छी होती यह यथार्थ 
गुम्बतसे ॥
११२५ सन्दुरुस्ती हज़ार नियामत ॥ जय 
गिसीके पास सर्व सामग्रीहै पर रोगी होनेके कारण

मिहरवानीके चक्त मिहरयानी और गुरसेके वक्त

े २६ तुरुम तासीर, सुद्दवत असर ॥ यह पार्च कहावतहै कि हरएकमें बीजकी तासीर और दिवतका असर अवश्य रहताहै ॥ २७ ताज़ा खतर ननिही वर दुश्मन जफर भावी ॥ ( जबतक जान खतरेमें न दानें,

पन फतह नहीं होता) जब मनुष्य दुःख तथा

श्रीग नहीं सक्ता तब ऐसा कहते हैं।।



जाताहै तन ऐसा कहतेहैं ॥

रेसा कहते ॥

काम अच्छाकरो कपढे जैसे चाहे तैसे पहनो, पथार्थ कहावतंहै ॥

३१ दर अमल कोंझ, हरने खाही पोश

३२ नेकी वरवाद गुनाह छाजिम ॥ जब किसी काममें भलाई तो दूर रहती पर युराई मिलती है।

३३ नीम हकीम खतरे जान ।।आधा वैप म हेताहै ) जो आदमी किसी विषयकी पूरा नहीं जान भीर उससे वही काम लियाजावे तो अवश्य बि

३४ नतीजा कार बदका कारवदहै॥ जब ब दूसरेके साथ बुराई करके आपन्ती उसकी भी उराईका भागी होता तब ऐसा कहतेई ॥ ३५ पिञ्चाचो प्रर शुद वे जानद पीछर (मच्छरका हमटा हाथीपर ) जब तुच्छ भा परेको एमलेके लिये तथकी होता तब ऐसा कहते



३१ दर अमल कोश, इस्चे साही पोश ॥ हाम अच्छाकरो कपडे जैसे चाहे तैसे पहनो, पह

पथार्थ कहावतहै ॥ ३२ नेकी बरबाद ग्रुनाह लाजिम ॥ जब किसीके

पद्ममक्सूम ।

रुममें भलाई तो दूर रहती पर बुराई मिलती है तब रेसा कहते ॥ ३३ नीम हकीम खतरे जान ॥भाषा वैष माण

हेताहै ) जो आदमी किसी विषयको पूरा नहीं जानता भीर उससे वही काम लियाजांवे तो अवश्य विगढ

जाताहै तब ऐसा कहतेहैं ॥ ३४ नतीजा कार बदका कारबदहै ॥ जब कोई

इसरेके साथ गुराई करके आपभी उसकी भीरसे प्रराईका भागी होता तब ऐसा कहतेई ॥

३५ पिञ्चाची ग्रुर ज़ुद वे जानद पीलरा।। (मच्छरका हमला हाथीपर ) जन तुच्छ आदमी

महेको हरानेके लिये उपमा होता तब ऐसा कहतेहैं।



काम करके जो लोग बदनाम होते उनके शिक्षार्थ यह कहावतह ॥

४० बाद अन मुद्देन मुहरा बनोशदास्त्रा। मरन पर दवार्र भला मुरा काम होन्नकने पर जब जवाय निरर्थक जाते या किये जाते तब ऐसा कहतेहें ॥ ४३ महमान अजीजस्त मगर तासिह रोज ॥ (तीन दिनका महमान चौथे दिनका हैवान ) पहिले

(तीन दिनका महमान चीचे दिनका हैवान ) पहिले दिनका पाहुना दूजे दिनका गई ॥ तीजे दिनकी केगरमी चीचे दिभ मतगई ॥ जब कोई मनुष्प दूत-रेके आश्रम षहुतदिन रहकर अनादरपाता तम ऐसा कहते हैं ॥ ४२ ग्रुदक आनस कि खुद खुवीयद, नके

कर छुरक जानता कि उच जनावन ने निक्सा है। भत्तार बुगोयद ॥ श्लोक ॥ नहि करतुरिकामीदः सप्येन विमान्यते ॥ जो काम अच्छा है उसकी अच्छाई जन कहकर मताई जाती है तो ऐसा कहा नाता है॥



करके मोहन भोग उडाओ ) जो पैसा खर्चन करके आनन्द लुटना चाहते उनके लिये ऐसा कहते हैं ॥ ४८ मुल्क आँ चुनाँ कुन बसलके जहाँ॥ क ख्वाहीके बातों कुनन्द आँ चुनाँ ॥ दुनियांमें ऐसा वर्ताव करना जैसा कि औरसे अपने टिये चाहते ही। यह यथार्थ कहायत है ॥

४९ हर दरस्व शिन्द तिलानेस्त ॥ (हरएक चमकने वाली चीज सोना नहीं है ) एकही सपरंगके पदार्थ जब मानमें एक समान नहीं होते तब ऐसा कहा जाता है ॥

५० हरिक छुइती गीरस फन्नज़ विसिया रस्त ॥ ( जो लड़ने वाला है उसे दाव बहुत याद हैं ) जो मुनुष्य जिसकामको करता रहता है उसकी सब

मकारकी बारीकी जाननेमें भी प्रवीण होजाता, तब रेसा कहते हैं ॥



जय उसमें मज़्की सज़ा मिलवी है तय ऐसा कहतेहैं॥ इति पञ्चमकृतम ।



पष्टकसभ । - ५ औपधा वांचुन :सरूज गेटी ॥ निप्त आप-

निको उपाय करके दुर करना चाहतेहैं ॥ यदि वह स्वतः दूर होजावे तब ऐसा कहतेहैं ॥

· ६ फान द्यावा पण कानू न द्यावा श जो सजन

पुरुपहें उनका सर्वस्व नष्ट क्यों न होजाय, पर वे अपनी पद्धति नहीं छोड़ते तब ऐसा कहा जाताहै ॥

७ कुड़्यास खीर आणि गद्धचास चपात्या।।जी जिसके मजेमें नहीं जानता उसको देनेसे जब यह उप-कार निरर्थक जाता तब ऐसा कहते हैं ॥

८कोळसा चगाळावा,तितका काळाभदुष्टकी जितनी अधिक परीक्षा करी उतनी अधिक दृष्टता मगट होती

है तब ऐसा कहा जाता है ॥ ९ खरारा खानबीळ,नंगारा बानबीळ ॥ जो प-

दार्थ जिसकामकाहै उससे वही छेना चाहिये पह-रिक्षार्थ कहावतह ॥



94 घता दिवाळी, देतां शिमगा ॥ जो छेतेस-ाप तो ऐसे रहते कि,कोई जानने भी नहीं पाता पर देते-

पष्टकुसुम ।

ाप तो ऐसे रहते कि,कोई जानने भी नहीं पाता पर देते-कि मिस्ट करतेहैं तन ऐसा कहाजाताहै ॥ 1६ परावर नाहीं कील, रिकामा करी डील।।जब

मेटे भारमी बढ़ी २ बार्ते मारते तब ऐसा कहाजाताहै ॥

19 जज्ञासतर्से भेटे आणि मनाचा संज्ञाय फिटो। गो आदमी जैसा होता वैसे कोही चाहता । और तभी उंसकी इच्छा पूर्ण होतीहै यह यथाये कहावतहै ॥ १८ डोंग्रचेंऑबुळे आणि सुग्रुद्वाचें मीठ ॥जन

एक व्यक्तिको वैसीही दूसरी व्यक्ति मिलनाती तम ऐसा कहानाताहै ॥ 9९ डगशीलतर, काय नपशील ॥ नो लोग

डरवःर कोईकाम नहीं करते वो उनको उत्तका नती जाभी मालूम नहीं होता तम पेसा कहाजाताहै ॥ २० ठोंग धचरा, डार्तीकटोरा ॥ जो छोम ढोंग



-२५ तरवार मारत्याची, विद्या करत्याची ॥ विसको जिसकार्यका अध्यासहै तथा साधन जानतहि. वहीं वो करसकाहै या उसके काम आताहै तब ऐसा-कहतेहैं ॥

२६ यहाआधी करूनये, मग वोम मारूनये ॥ जो छोग किसीकी भससरी करके उसके चिड़कने तथा प्ररा कहनेसे फिर गुस्सा होने छगतेई उनके शिक्षा-

२७ योहचाने उदार, व बहुताने कृपण ॥
नो लोग थोहे व्यवके लिये तो कुछ नहीं कहते पर
मृहुतके लिये चुप रहततेहैं उनकी पथार्थता सतानेकी.
पह कहायतह ॥

र्थ यह कहायतहै ॥

२८ दोपांचे भांडण, तिसऱ्यासळाभू ॥ नहां रो आर्मियोंने समझेंमें तीसरेको जाम होताहे तहां यह इहावत कहतेहैं ॥



२०३

.२९दिनभर चळे अढाई कोस॥ जब आठसी आद-गींसे काम पढ़जाता था मडा काम करना चाहें और बड़े परिअमसे थोडाहो तब ऐसा कहतेहें ॥

न प्रशासनस्य यादाहा तम प्सा कहतह ॥ ३५पन्याला पन्नुरा, चोराला मलीदा ॥ जोलीन परिभमकरके धनज्यार्जन करते वे मितव्यपी होनेके कारण अच्छी तरह सर्च नहीं करसके पर जिनको

मफ्तका मिळजाता वे अन्यापुण्य सर्च करके आनन्द इड्राते तप ऐसा कडाजाताहै ॥ ३६ नगाऱ्याचे घाय ॥ तेथे टिमकाचें काय॥

इद् नगान्याच जाय ॥ तय । त्यानाच कायाः नहीं पढ़ों २को कोई पूछता नहीं दहां छोटे २क्षोग मान वाहें तम ऐसा कहतेहैं ॥

३७ पदरचें द्यारें,पण जामिन न व्हार्वे ॥गांठसे रेरेना पर जामिन न होना, यह रिक्सार्थ कहावतहे ॥ ३८फिरेट तो चरेट ॥ नव टोन उपोग करके पपना पोपण पूर्णता पूर्वक करवेतेहें तब ऐसा कह ॥गांठे ॥



आदमी अपनी करतृति द्वारा बहुव यशका भागी होता है तब ऐसा कहतेहैं ॥

' 8५ हत्ती होऊन छांकडे खावीं, आणि मुंगी होऊन साखर खावी ॥ जो जिसके योग्य काम होता वहीं करता है तब ऐसा कहा जाता है ॥ इति पद्योऽप्यायः ।

इति कहानत कल्पद्रम समाप्त ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-खेमराज श्रीकृष्णदास, "श्रीवेंकटेश्वर" छापासाना-पंदर्ह.



\*